#### TO THE READER.

K I N D L Y use this book very carefully. If the book is disfigured or marked or written on while in your possession the book will have to be replaced by a new copy or paid for. In case the book be a volume of set of which single volume are not available the price of the whole set will realized,

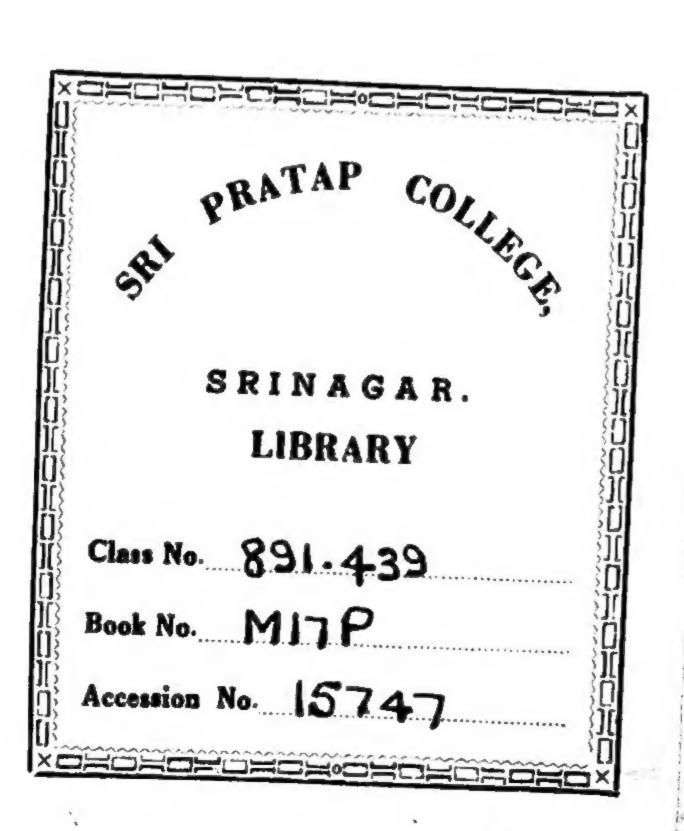

Premilia

# प्रमचन्द : एक विवचना



डा. इन्द्रनाथ मदान

Dr. Jandry Nath

1 rice 3/4/- 1/0/61

राजकमल प्रकाशन दिल्ली

Rayleamed Prolications De

#### प्रकाशक राजकमल पञ्जिकेशन्स लिभिटेड दिल्ली

15747

मूल्य सवा तीन रूपया

सुद्धक गोपीनाथ सेठ, नवीन प्रेस दिस्त्री ग्रामुख

प्रेमचन्द हिन्दी के ऐसे श्रेष्ठतम उपन्यासकार हैं, जिनके श्रन्थों में दमन और उत्पीड़न के युग के समाज की अवस्था का यथातथ्य चित्रण और प्रतिविम्व मिलता है। उन्होंने उन सम-स्यात्रों श्रौर मान्यताश्रों का स्पष्ट चित्र श्रंकित किया है, जो मध्यवर्ग, जमीदार, पूँजीपति, किसान, मजदूर, श्रकूत श्रीर समाज से बहिष्कृत व्यक्तियों के जीवन को संचालित करती हैं। साहित्य के चेत्र में वे साहित्य के साथ-साथ समाज के भी स्रष्टा कहे जा सकते हैं। प्रस्तृत पुस्तक में उनके समन्त उपन्यासों श्रीर कुछ प्रतिनिधि कहानियों का अध्ययन इस दृष्टि से करने की चेष्टा की गई है कि जिससे हम, उनके युग के अनुकूल उनके मस्तिष्क और कला के विकास-क्रम को देख सकें। यह आवश्यक भी है; क्योंकि कोई भी लेखक, चाहे वह कितना ही प्रसिद्ध क्यों न हो, अपने समय की उपज होता है। वह अनजान में ही उन सामाजिक श्रीर राजनीतिक समस्यात्रों को अपना लेता है, जो एक विशेष युग के व्यक्ति को प्रभावित करती हैं। सामाजिक परिस्थिति के द्वारा लेखक के मस्तिष्क और कला का अध्ययन करने का अर्थ केवल उस घनिष्ठ सम्बन्ध पर बल देना है, जो साहित्य श्रौर समाज के बीच स्थापित है।

प्रेमचन्द यदि महान् हैं ताँ इसिलए कि उन्होंने किसानों के मानसिक गठन और मध्यवर्ग के दृष्टिकोण को उस समय THE REPORT OF THE PROPERTY. erdin his manifest de la line de THE TRANSPORT OF THE PROPERTY  और उनकी कला को समभने में अधिक सुविधा होगी। उन्होंने दस उपन्यास और लगभग तीन मौ कहानियाँ लिखी हैं। एक ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसके पास साधन और अवकाश की कमी हो, यह बड़ी भारी सफलता है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में दस हजार पृथ्ठों से भी अधिक लिखना एक आश्चर्य है। इससे यह स्पष्ट है कि साहित्य के लिए उनमें अद्भुत लगन थी।

--इन्द्रनाथ मदान

## सूची

| 1  | पूर्व पीठिका          | <br>8           |
|----|-----------------------|-----------------|
| २  | जीवनी                 | <br>२४          |
| 3  | मध्य वर्ग             | <br>83          |
| 8  | भूमिपति               | <br>90          |
| ¥  | उच्चोगपति             | <br>द३          |
| Ę  | किसान श्रौर श्रञ्जूत  | <br><b>\$</b> = |
| •  | किसान—होरी            | <br>१०६         |
| 5  | कता श्रौर शिल्प-विधान | <br>151         |
| 8  | कहानियां              | <br>135         |
| 30 | समाजिक उद्देश्य       | <br>१४२         |
|    | परिशिष्ट              |                 |
|    | १, पारिभाषिक शब्द     | <br>१६८         |
|    | २. प्रेमचन्द के पत्र  | <br>१७२         |
|    | ३. सहायक ग्रन्थ       | <br>320         |

### पूर्व पीठिका

यह आवश्यक है कि हम आरम्भ में लेखक के मितिएक और युग तथा उनके पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध का सामाजिक विश्लेपण कर लें। जो लोग साहित्यिक प्रालोचना की समाज-शास्त्रीय प्रणाली को अपनाते हैं वे सब अपने निर्णयों का आधार ऐतिहासिक भौतिकवाद को वनाते हैं। समाजशास्त्रीय प्रणाली अपने समस्त रूपों में सींद्यशास्त्र प्रणाली से भिन्त होती है। इसलिए जहां सींदर्यशास्त्र प्रणालो सींद्योनुभ वों की पूंजी का वर्णन भर करती है वहां समाजशास्त्रीय प्रणाली साहित्यिक कृति की व्याख्या और अव्ययन पर ही तद्य रखतो है। जिस सामा-जिक वातावरण में किसी साहित्यिक कृति का जन्म होता है, इस सामाजिक वातावरण के साहित्यिक सूत्रों की छानवीन करने पर एक उत्कृष्ट साहित्य की उपलिध्य होती है। इसकी क्रमशः तीन सीढ़ियां होती हैं। पहले तो यह समाजविशेर की आर्थिक उथवस्था पर विचार करती है। फिर इस आर्थिक आधार से यह उथवस्था पर विचार करता है। फिर इस आधिक आवार ए उर इसको सामाजिक गतिविधि और उसके वगेशेंद की व्याख्या की आर बढ़ती है। उसके पश्चान् इत दो प्रकार के अध्ययनों से चर् अपने सामाजिक मनाविज्ञान, आपना विवार धारा, अपनी मानसिक और बौद्धिक स्थिति और अपने विश्व सम्बन्धी इष्टिकोण को स्वष्टकातो है, जो आर्थिक और मामाजिक तत्त्रीं की मिनिवात प्रतिकिया होती है। आर्थिक और सामाजिक

तथ्यों का प्रभाव साहित्य पर सीधा नहीं पड़ता; वे ऋपना कार्य मनोवैज्ञानिक श्रौर विचारधारा सम्बन्धी मध्यवर्ती तथ्यों द्वारा करते हैं, वे वर्ग के मनोविज्ञान अथवा विचारधारा को स्थिरता भर प्रदान करते हैं। विचारधारा या सामाजिक चेतना का श्रन्तिम और प्रत्यत्त रूप भौतिक श्रास्तित्व द्वारा निर्धारित नहीं होता। यह अत्यन्त सरल और स्थूल धारणा कि आर्थिक सम्बन्धों पर विचारधारा स्पष्ट ऋौर प्रत्यत्त रूप में आधारित होतो है, साहित्य की समाजशास्त्रीय व्याख्या से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। अनेक विचारधारा सम्बन्धी रचनाएं, जिनमें साहित्य भी सम्मिलित है, श्राधिक श्राधार से पृथक-पृथक मात्रा का सम्बन्ध रखती हैं। किसी कृति में आर्थिक आधार या लेखक के राजनीतिक विचारों माके ध्यम से प्रकट होता है या, उनके अभाव में, उन शिक्ताओं और पाप-पुरुष की धारणाओं द्वारा प्रकट होता है, जिन्हें कलाकार अपने वातावरण से प्रहरण करता है। कलाकार के दर्शन या जीवन के प्रति उसके दृष्टिकोण को उसकी कृति से प्रथक करना अनुचित है। विचारक प्रेमचन्द को कलाकार प्रेमचन्द्र से अलग नहीं किया जा सकता। कोई भी ऐसा प्रयत्न जिसमें आधार और उस पर आधारित रचना की भौतिकवादी धारणा की उपेद्या की गई हो और कोई भी ऐसी चेष्टा जिसमें किसी कृति को पूर्णरूपेण स्वयं परिचालित या आर्थिक तत्वों से सीधा प्रभाव प्रह्ण करने वाली मानने की प्रवृत्ति परिलक्तित होती हो, साहित्य के समाजशास्त्रीय अध्ययन से कोई सम्बन्ध नहीं रखती।

प्रेमचन्द्र यदि महान् हैं तो इसलिए कि उन्होंने किसानीं के मानसिक गठन और मध्यवर्ग के दृष्टिकोण को उस समय अत्यंत विश्वास और उत्साह के साथ वाणी दी, जिस समय इस देश के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे थे। कृपक-अर्थशास्त्र और कृपक-जीवन की प्रानी नीव—वह नीव जो युग युग से हहनापूर्वक प्रान्यजीवन को संभाले थी, विदेशी सत्ता और पूंजीवाद, नाश तथा दारिद्रय की बढ़ती हुई लहर के विकद्ध हुए राष्ट्रीय संवर्ष के इस युग में हिल गई। उनके प्रन्थों में आर्थिक शोपण और सामानिक अत्याचार के विकद्ध कृपकवर्ग की पूंजीभूत घृणा और करुता की कलक मिलती है। उनमें उस पूंजीवाद या परिचमी सभ्यता के बढ़ते हुए प्रभाव के विकद्ध निम्न मध्यवर्ग के विरोध और घृणा के भी दर्शन होते हैं, जो इस युग में देश में व्याप्त हो रही थी।

१६०५ से १६३६ का वह युग, जिसमें प्रेमचन्द्र ने अपने साहित्य का स्रजन किया, सामन्तशाही के आभिजात्य में वदलन का संक्रातिकाल था। पं॰ जवाहरलाल नहरू ने अपनी आत्म-कथा में इस युग का अत्यंत स्पष्ट चित्र अंकित किया है। व कहते हैं—"वास्तव में समस्त राजनीति मध्यवर्ग तक ही सीमित थी और नमेदली और गर्मदली दोनों समान रूप स इसमें भाग लेकर विकास के लिए भिन्न-भिन्न मार्ग बताते थे। नर्मदली नेता विशेष रूप से उन मुट्ठीभर उच्चवर्ग के लोगों का नेतृत्व करते थे जो ब्रिटिश शासन में खुव फले-फुले थे श्रीर कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं चाहते थे, क्योंकि इससे उन्हें भय था कि कहीं उनकी वर्तमान स्थिति श्रौर स्वार्थ खतरे में न पड़ जायँ। गर्मदली नेता भी मध्यवर्ग के निम्न भाग का प्रतिनिधित्व करते थे। कारस्वानों में काम करने वाले वे मजदूर, जिनका बहुत-सा भाग युद्ध की भेंट चढ़ चुका था, बुद्ध स्थानों में सामान्य रूप से संगठित थे और उनका प्रभाव भी बहुत कम था। कृषकवर्ग जड़, दरिद्रतायस्त, उत्पीड़ित और अपने दुर्भाग्य को रोने वाला था श्रीर हाथ-पर-हाथ धरे बैठा हुआ सरकार, जमीदारा साह- कार, छोटे सरकारी ऋफसर, पुलिम, वकील ऋौर पंडे-पुजारियौँ द्वारा शोषित हो रहा था।" एक त्रोर तो जमींदारी शथा के विरुद्ध गाँवों में वह पुराना और निरन्तर बढ़नेवाला असंतोष था, जिसने १६२०-२२ और १६३०-३२ के राष्ट्रीय आन्दोलन में परिपक्वता प्राप्त का और दूमरी ओर उस मजदूरवर्ग का श्राकस्मिक उत्थान था, जो पूँजीवाद के विकास के साथ-साथ नवीन शक्ति लेकर जागा था। देहात में रहने वाले प्रेमचन्द उन सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तनों से भलीभाँति परिचित थे, जो जनता के जीवन में हो रहे थे। वह जानते थे कि किसानों पर लगानका बोभ दिन-दिन बढ़ रहा है श्रौर उसके कारण उनकी कमर दूटी जा रही है। उन्होंने देखा था कि किस प्रकार गैरकानुनी तरीके से उनको खेतों और भोंपड़ियों से वद्ग्वल कर दिया जाता है। कैं। वे उनके रक्त को चूसने वाले कारिदों, महाजनों और पुलिस के सिपाहियों से घिरे हैं। उन्हों-न यह भी देखा था कि कैसे व दिन-दिनभर कठिन परिश्रम करते हैं और इस प्रकार जो पैदा करते हैं उस पर उनका को**ई** श्रिधिकार नहीं होता:प्रत्युत उसके बदले में उन्हें मार, श्रिभिशाप श्रीर भूखे पेट सो रहना ही पुरस्कारस्वरूप मिलता है। उस समय गांदों की जो अवस्था थी उनका पं० जवाहर लाल नेहरू ने अत्यंत सुन्दरता से विश्लेषण किया है - 'जमीन उपजाऊ थी परन्तु उस पर वोक बहुत भारी था, सामग्री कम थी श्र<mark>ौर उस पर</mark> च्याधारित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। जमीन की भूख का लाभ उठाकर जमीदार गैरकानृनी रूप से बहुत भारी लगान वसल करता था --गेरकानृती इसलिए कि कानृती तौर पर कुछ निश्चित प्रतिशत से अधिक लगान बढ़ाने का उसे अधिकार न था। किसान कोई चारा न देखकर महाजन से रुपया उधार माँगता था श्रोर लगान चुकाता था श्रोर तब श्रपने ऋण या लगान को चुकाने में असमर्थ होने पर वह बद्खल कर दिया जाता था और उसे अपने सर्वस्व से हाथ थाने पड़ते थे। ''गोदान' का होरी ऐसे किसान का जीता-जागता चित्र हैं, जो भूख, वीमारी, उपेन्ना, पीड़ा और मृत्यु के साथ संवर्ष करता है। 'यह पुराना रिवाज था और बहुत समय से कृषकवर्ग की दिरहता दढ़ती चली आ रही थी। आर्थिक स्थिति ने एक मस्तिष्क को चेतना दी और देहान में ज्ञागण का शंखनाद हुआ। '१६२०-२२ का किसान-विद्रोह युक्तप्रांत के कुछ ही जिलां तक सीमित था। लेखक का मत है कि किसान-आन्दोलन के लिए अवध विशेष रूप से उपयुक्त नेत्र था। यह नाल्लुकेदारों का प्रांत था और है। यहां जमीदारी प्रथा अपने निकृष्टतम रूप में दिखाई देती हैं। पं॰ जवाहरलाल का कहना है कि किसान-आन्दोलन कांग्रे स-आन्दोलन से विलक्षत भिन्न था और इसका असहयोग-आन्दोलन से कोई सम्बन्ध न था।

वे 'ज़मीदार' शब्द के श्राभप्राय का स्पष्ट करते हैं। वं कहते हैं कि जमीदार बड़े भूमिपित नहीं हैं। जिन प्रांतों में रैयतबारी प्रथा है वहाँ इसका श्रार्थ उस किमान से हैं, जो श्रपनी जमीन का मालिक भी हो। यहाँ तक कि जिन प्रान्तों में विशेष प्रकार की जमीदारी प्रथा है, वहाँ इसका श्रामप्राय कुड़ बड़े जमीदारों से हैं, कुछ हजारों मध्यवर्ग के सीर जोतने वाले किसानों से हैं, श्रीर कुछ उन लाखों व्यक्तियों से हैं. जो घोर दरिद्रता का जीवन वितात हैं। युक्तप्रान्त की जनगणना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मोटे तौर पर पन्द्रह लाख व्यक्ति ऐसे हैं, जिनको जमीदार कहा जा सकता है। इनमें से ६६ प्रतिशत की स्थित बही हैं, जो एक दरिद्रतम किसान की होती हैं। पूरे प्रान्त में बड़े-बड़े जमीन के मालिक भी पाँच हजार से श्रीक नहीं हैं। केवल पाँच सी को बड़े जमीदारों श्रीर ताल्लुके-

दारों में गिना जा सकता है। जिन श्रनेक समस्याश्रों को प्रेम-चन्द्र ने अपने उपन्यासों और कहानियों में उठाया है, उनको समभने के लिए जमीदारी प्रथा का पूरा-पूरा ज्ञान आवश्यक हैं। इस ज्ञान के आधार पर उनके प्र'थों का अध्ययन अधिक सुगमता से किया जा सकता है और इससे उनके चरित्रों तथा सामाजिक उहेश्य को भी ऋधिक ऋच्छे ढंग से समभा जा सकता है। कहा-नियों के बहुत से पात्र, जिन्होंने राष्ट्रीय ऋान्दोलन में भाग लिया, रारीव किसानों श्रीर मध्यवर्णीय जमीदारों से लिये गए हैं। बड़े-जमीदारों ने अपने को संघर्ष से अलग रखा। उनमें बङ्प्पन की विशेषतायें भी नहीं थीं। जहाँ तक उनके वर्ग का सम्बन्ध है वे शारीरिक और मानसिक रूप से पतित हो चुके थे। प्रेमचन्द ने दिग्वाया है कि उनके दिन वीत चुके थे। ऋपकवर्ग युगों की तन्द्रा मे जाग रहा था और नवीन चेतना पा रहा था। इसका कुछ श्रेय एक विशिष्टब्यक्ति के नेतृत्व को था । वह था रामचन्द्र जिसने प्रान्त के उन जिलों में किसानों को आन्दोलन के लिए संगठित किया, जिनमें दरिद्रता अमहा हो उठी थी। किसानों के सामृहिक प्रदर्शन पर पुलिस ने गोलियाँ चलाई श्रोर बहुत से श्चादमी मारे गए। यह कहा जाता है कि जमीदारों श्रौर पुलिस की सम्मिलित शक्ति का उन्होंने पूरे सालभर तक डटकर मुका-वला किया। यह जेल जाने से पहले की वह तैयारी थी, जिसे कांग्रेस ने १६२१ में आरम्भ किया था। इसमें भी किसानों ने पूरा-पूरा भाग लिया। प्रेमचन्द्र ने इस सबको सोचा-समभा था और वह इसलिए कि उन्होंने गाँव में रहकर इन जनान्दी-लनों को अपनी आँखों से देखा था।

१६२६ में कीमतों के गिरने से दुनिया में निराशा की जो लहर आई उसने कृषि-सम्बन्धी एक महान् संकट पेदा कर दिया। इसी महान् भारतीय नेता के शब्दों में १६२८ का वर्ष ऐसा था, जित्रमें समस्त देशभए में निरन्तर राजनैतिक हलचल बनी रही। उस समय जनता को ऋ।गे बढ़ाने वाला एक नया ही जोश दिखाई दिया। तत्कालीन विभिन्न दलों में एक नई चेतना विद्यमान थी। इसका प्रमाण मजदूर, किसान और मध्यवर्ग के युवकों में मिल सकता था। इस समय ट्रेड यूनियन आन्दोलन जोर पकड़ रहा था। ट्रेड यूनियन कांग्रेस पहले से ही एक हढ़ और प्रतिनिधित्व करने वालो संस्था थी। इसकी विचारधारा अधिकाधिक लड़ाकू और अतिवादी होती जा रही थी। किसान भी आन्दोलित थे। युक्तप्रान्त और गुजरात में यह विशेषरूप से उल्लेखनीय घटना थी, जहां विरोध में होने वाली भारी-भारी संस्थाएं होना साधारण वात थी। इस वात का अनुभव किया गया कि किसानों के लिए बनाया गया वह नया कानून, जिसने जीवनभर के लिए पट्टे का ऋधिकार तथा श्चन्य बहुत-सी सुविधाएं पैदा कर दो थीं, किसानों के दुर्भाग्य को तनिक भीकमनहीं कर सकाथा। इस युग की प्रमुख राजनीतिक घटनात्र्यों में युक्तप्रांत का १६३० का करवन्दी श्रान्दोलन और १६३१ का दिल्ली पैक्ट महत्वपूर्ण थे। इस पैंक्ट में सरकार के साथ सममाति की नीति का स्पष्टीकरण है। पंडित गोविन्द्वल्लभ पन्तको प्रान्तीय सरकारके साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए विशेष अफसर नियुक्त किया गया। कृषि-सम्बन्धी संकट की वास्तविकता, खाद्यपदार्थों के मृल्य में वेहद कमी होने और औसत किसान की लगान अदा करने की असमर्थता की वात को स्वीकार किया गया। साधा-रणतः सरकार ने जमींदारों से वातें की। जमींदारों की लगान कम करने या उसे माफ करने के लिए कहा गया। जमीदारों ने कोई भी ऐसा कार्य करने से तब तक के लिए मना कर दिया जाब तक कि सरकार स्वयं अपने द्वारा मांगे हुए लगान का

एक श्रंश कम न कर दे। बहुत समय तक कोई कार्रवाही नहीं की गई। इस युग की राजनीतिक परिस्थिति का विस्तृत विवेचन हमें कर्मभूमि के समभने और अध्ययन करने में सहायक होगा। 'कर्मभूमि' इस युग के पश्चात् लिखा गया एक महान प्रथ है--ऐसा प्रथ है, जिसमें इस यूग में घटने वालो छोटी से-छोटी घटना का भी उल्लेख मिलता है। यह उपन्यास इस युग की धकनात्रों पर ही नहीं लिखा गया है वरन उसमें उन व्यक्तियों का भी दर्शन होता है जिन्होंने इस महान् संघर्ष काल में प्रमुख कार्य किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उपन्यास के नायक अमरकान्त की प्ररेगा का स्रोत पंडित पँत ही हैं। वह वह कार्य करता है जो इस संकटकाल में इस राजनीतिक नेता ने किया। कृषि-सम्बन्धी वस्तुश्रों के मृत्य में १६२६ में जो सहसा कमी हो गई, ऋौर जिसने कृांप की स्थिति को तीव्रता से विगाड़ दिया, वह इस कहानी के सामान्य ढाँचे का प्राण है। इस आर्थिक मन्दी के कारण कृषि सम्बन्धी ऋण बढ़ने लगा और भूमि की आय पर श्राधारित रहने वाले सभी वर्ग—जमीदार, मालिक-किसान श्रौर साधारण किसान—उन महाजनों के शिकार हो गए जिनका अस्तित्व विद्यमान परिस्थितियों में आदिम प्राम्य व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए अनिवार्य था। किसान भूखों मरने लगा। महाजन और ऋधिक शतिशाली हो गया और उसने परिस्थिति से पूरा-पूरा लाभ उठाया। इसकी एक मलक 'गोदान' में दी गई है। इस उपन्यास में महाजनों द्वारा किसानों के उस कर शोषण की कहानी विणत है, जिसमें किसान की बोटी-बोटी महाजन की भेंट चढ़ जाती है। परिणामस्वरूप उन नई ताकतों के कारण, जो गाँव में काम कर रही थीं, वह किसान जो अपव तक अपनी जमीन का मालिक था, अब 'बनिया-जमीदार'का नौकर वन गया। जमीन जोतने वाले किसाकः

वेदखल हुए भूमिहीन सर्वहाराओं के साथ मिल गए। होरी लगान पर खेत जोतने वाला किसान है। रूपया लगाने वाला या मालिक गावों से कोई जीवित सम्पर्क नहीं रखता। वह तो शहरों में रहता है और वहाँ अपना लेन-देन का कार्य करता है। 'गोदान' में ऐसे भी चरित्र हैं, जिनकी नियुक्ति लगान वस्त्त करने वाले एजेंटों के रूप में हुई हैं — वे एजेंट जो अपना कार्य मशीन की भौति अमानवीयता और कृरता के साथ करने हैं। यह कष्ट और भूग की दिल दहलाने वाला कहानी है। जमीदार के कारिन्दे अपने वेल और व्यक्तिगत सम्पत्ति रखते हैं। होरी मानवीय और हंवी दोनों प्रकार की शक्ति हारा खाया जाता है। वह भूग्व और अशक्ति। के कारण मृत्यु की गोद में सो जाता है।

प्रेमचन्द्र ने इस युग को ठीक-ठीक चित्रित किया है। उन्होंने इसे एक भावुक कलाकार की आँखों और एक गंभीर विचारक के मस्तिष्क से देखा और अनुभव किया। उन्होंने युग की मृल समस्यात्रों का तो चित्रण किया परन्तु वे उसकी उलक्षतों की पृशी तरह से नहीं समभ पाये। वह महान् हैं वयोंकि उन्होंने अपन समय के श्राधारभूत वर्गों के जीवन को समका था। उन्होंने बहुसंख्यक जनता की जीवनप्रणाली को भी समभा आर उसे अपनीकृतियों में प्रकट किया। वह और भी महान् वने होते, यदि उन्होंने विकास के मार्गों को भी समभा होता। उन्होंने अपन कथासाहित्य में रुढ़िशस्त किसानों श्रौर निम्न मध्यवर्गों की मानसिक स्थिति और नवीन व्यवस्था के प्रति उनकी स्वाभाविक घृणा का दिग्दर्शन कराया है। इसने पूँ जीवाद के विरुद्ध, शहर के विरुद्ध, विदेशी शासन के विरुद्ध और उस सबके विरुद्ध, जो प्राचीन परम्परा को नष्ट कर रहा था क्रोध खौर घृए। दोनों की जागृत किया। सूरदास इस परम्परा का प्रतीक है। 'रंगभूमि' में लेखक का विरोध उस पूँजीवाद और औद्योगीकरण के विरुद्ध व्यक्त हुआ है, जिसने पारस्परिक सहयोग पर आधारित आम्य-व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट कर दिया है। सरकार और उसके एजेन्टों के खिलाफ उनकी उत्साहपूर्ण, उत्कट और तील्ल विरोध-भावनाहमारा ध्यान आदिम प्रजातंत्र प्रणाली की ओर खींचती है। वस्तुतः यही उनका जीवन या जगत् के प्रति दृष्टिकोण है, जो उनकी कृतियों और विभिन्न वर्गों तथा कांग्रेस के सहित उनके सामाजिक विभागों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि टाल्स्टाय और गांधी ने उनके विश्व के प्रति दृष्टिकोण को निश्चित किया है और उन्होंने उनके मस्तिष्क को प्रभावित किया है। गांधीवादी विचारधास ने उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण को इस सीमा तक निर्मित किया है कि वह पूर्ण रूप से अपने को अपने गुरू से प्रभावित पाता है।

प्रमचन्द्र, जिन्होंने कि इम विचारधारा को अपनाया है यथार्थ के चित्रण के समय पूर्व-निश्चित धारणात्रों से ही काम लेते हैं। कोई भी लेखक, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, अपने युग की उपज होता है। वह प्रकृति और समाज का अध्ययन और अनुशीलन करते समय जीवन और उसकी समस्याओं के सम्बन्ध में पूर्व-निश्चित हिन्दिकोण को ही आधार बनाता है। ठोस सामग्री के प्रति उसका दृष्टिकोण, पात्रों के एक विशिष्ट सम्प्रदाय को स्पष्ट या अस्पष्ट करने की प्रवृत्ति का रहस्य उसके जीवन के प्रति दृष्टिकोण में ही निहित रहता है। कलाकार के दृष्टिकोण का प्रभाव उसकी कृति पर सीधा पड़ता है। यद्यपि वह अपने विचारों को प्रत्यच्च रूप से व्यक्त नहीं करता तथापि जिन यटनाओं और पात्रों को वह चित्रित करता है उनका विषयगत महत्व उसके प्रथ में निहित उसके दृष्टिकोण और उसके केन्द्रीय भाव को छोड़कर और किसी वस्तु का स्पष्टीकरण नहीं करता। यदि गहराई से देखा जाय तो पता चलेगा कि प्रेमचन्द

का पूर्ण रूप से आदर्शात्मक दृष्टिकोण काल्पनिक हैं लेकिन किर भी उनमें ऐसा तत्व है, जो निश्चित मृल्य और महत्त्र रखता है। वास्तव में उनके कार्य का जो निश्चित भुल्य है, वही आलोचना की दिशा है। विषय को दृष्टि से भी वह प्रगतिर्शाल है। मध्यवर्ग की जिस जनता का इस युग में प्रगतिर्शाल कार्य करने के लिए आबाहन किया गया था, उसके लिए यह कार्य वड़ा लाभदायक रहा है। उनकी कलात्मक कृतियों में निकट भूत की सभी वातें मिल जाती हैं। जिस समय वे मध्यवर्ग और किसानों का चित्रण करते हैं उस समय उनका रूप विशेष रूप से निखर उठता है। उनके श्रेष्ठतम उपन्यासों की पृष्ठभूमि किसानों की जिन्दगी है। वास्तव में उपन्याम सभी प्रकार के शोपए के विरुद्ध धर्मयुद्ध के समान हैं। भारतीय नवाबों के निन्द्नीय कार्य, जमीदारों के श्रमानवीय ऋत्याचार, लगान की कुप्रथा — इन सबका लेखक द्वारा निर्दयता से भएडाफोड़ किया गया है। लेखक किसानों की बेदना को इतनी तीव्रता से अनुभव करता है कि धनियों के ऋत्याचार पर वह काँपता हुऋा-सा जान पड़ता है। वह दुःख और निर्ममता से घृणा करता है। वह एक सन्त की न्याय से परिपूर्ण वाणी में अन्याय की निन्दा करता है। नग्न वास्तविकतात्रों को स्वयं देखने के कारण उसकी आत्मा दृढ़ हो गई है। वह ऋपने शोषकों का बुरे-से-बुरे रूप में चित्रण करता है। सच तो यह है कि कलात्मक वर्णन में संयम और स्टुता को बनाए रखने में वह ऋत्यंत कुशल है।

यह बड़ा रोचक होगा, यदि हम उनकी तुलना एक दूमरे ऐसे बड़े बंगाली उपन्यासकार से करें, जिसने अपनी कलात्मक कृतियों में सामयिक समस्याओं का समाधान खोजने की चेष्टा की है। शरच्चंद्र चट्टोपाध्याय (१८७६-१६३८) ने अपने चपन्यासों और कहानियों में मध्य और उच्चमध्यवर्गीय जमी-

दारों का वर्णन किया है। वह अपने अध्ययन के लिए विषय के रूप में उनमें से शिचित लोगों को चुनते हैं। उन्होंने मध्यवर्ग के बुद्धिवादी समाज के जीवन का वर्णन श्रात्यन्त स्पष्टता श्रीर कलाकारोचित तटस्थता के साथ किया है। एक विधवा के जीवन की यंत्रणात्रों, कतंब्यहीन जमीदारों की बुराइयों, तुच्छतम षड्-यंत्र श्रोर ईर्ध्या द्वेष, जायदाद के मगड़े, श्राचार श्रोर विचार की क्रांति, प्रेम-सम्बन्धी धारणा, विवाहित जीवन के प्रति दृष्टि-कोण, सामाजिक संस्थात्रों और रूढ़ियों के सम्बन्ध में विचार, जाति बन्धन की समस्या श्रादि का वर्णन उन्होंने श्रद्भुत यथार्थता श्रौर शक्ति के साथ विस्तार से किया है। जड़ता, श्रशिद्धा, श्रान्थविश्वास, गतिहीनता, ईर्ध्या-द्वेष, घृणा श्रौर श्रभिमान में चूर ब्राम्यजीवन का चित्रण उन्होंने कठोर अन्तर्हाष्ट्र के साथ किया है और उसको आदर्श का रूप देने की तनिक भी चेट्टा नहीं की। अस्त-ब्यस्त दशा में पड़ हुए मध्यवर्ग के एक भाग के सामाजिक संघर्ष को कौशल से पकड़ने और उसे गहराई से समभने में उनकी प्रतिभा ऋदितीय है। मध्यवर्ग में संकीर्ण श्रीर सीमित जीवन को उन्होंने निर्मम यथार्थता श्रीर काल्पनिक हृष्टि से चित्रित किया है। वह एक ऐसे महान् भारतीय लेखक हैं, जिन्होंने अपने श्रभिजात्यवर्ग के पात्रों में पुरातन श्रीर नवीन यौवन स्रोर वृद्धावस्था, क्रांति स्रोर रुढ़िवादिता के बीच की संघर्ष की भावना का लेखा-जोखा तैयार किया है। इस संवर्ष का विचित्र रूप और रंग उनके द्वारा अद्भुत ढंग से वर्णित हुन्त्रा है। वर्तमान अभिजात्यवर्ग का वह अंश, जो शिचित है, भयानक संघर्ष का शिकार है । जीवन के संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण वह अंधकार में मार्ग खोज रहा है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि उनके प्रन्थों का भुकाव निराशा श्रीर विषाद की श्रोर हो। प्रेम की भावना उनमें सर्वप्रधान

है, जो उनके पात्रों के जीवन को संतुलित करती है। वास्तव में यह है भी स्वाभाविक कि प्रेम की प्रधानता हो। इस कठोर संसार में वह देखते हैं कि मनुष्य प्रसन्तता के लिए लालायित है और कल्पना करते हैं कि वह उसे किसी-न-किसी प्रकार प्रेम के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। प्रेम के द्वारा प्राप्त प्रसन्तता उनके जीवन के आदर्श का अत्यन्त नार्वभीम प्रतीक है। रारत् ने तत्कालीन भारतीय परिस्थिति की करुण अवस्था का अनुभव किया और उसे यथार्थवादी तथा राक्तिशाली अभिव्यक्ति देने के लिए ऐसे नायक और नायिकाओं की मृष्टि की, जो सामान्यतः प्रेम और जीवन से निराश हो चुके थे।

रबीन्द्रनाथ ने, जो कि स्वयं उच्चमध्यवर्ग के व्यक्ति थे, उस शिक्तित बुद्धिवादी वर्ग की आशाद्यों-आकांक्ताओं को श्रमि-व्यक्ति दी, जो सामाजिक मान्यतात्रों को नय सिरे से पहला रूप देने की मांगकर रहाथा । गोरा (१६१०)में युग के सामाजिक संघर्ष का ऐसा ही चित्र है। पुस्तक नवीन शक्ति स्थीर जीवन से स्रोत श्रोत है। इसमें धार्मिक सम्प्रदायों, सामा-जिक रुढ़ियाँ, राष्ट्रीयता और देशभिक्त पर वाद-विवाद किया गया है। वाद-विवाद नुकीले तर्क और भावुकतापूर्ण उत्माह से उच्चकोटि के भिश्रण द्वारा संचालित है। उपन्यास का नायक गोरा उस भारतीय आत्मा का रूप है जो स्वतंत्रता के लिए लालायित है और जो अपने मामाजिक और राज-नैतिक बंधनों के विरुद्ध संघर्ष कर रही हैं। वह उस निम्न मध्यवर्ग का प्राणी है जो राष्ट्रीयता के प्रथम उत्थान (१६०५-१६१०) के समय राजनीतिक दृष्टि से सचत हो गया था। जैसे ही उसे इस वात का ज्ञान होता है कि वह निम्नवर्ग में जनमा है वैसे ही उसकी नेतृत्व की श्रभिलापाश्रों का उरान समाप्त हो जाता है और वह फिर व्यक्तिगत जीवन की श्रोर

लौट जाता है, जहाँ का सबसे बड़ा शासक प्रेम है। हाथी-दाँत के मीनार-सा उसका जीवन मध्यवर्गीय समाज के शिचित वर्ग के खण्ड-खण्ड होने की सूचना देता है। उपन्यास दमन श्रौर मंघर्ष के युग के शिच्चित बुद्धिवादी वर्ग के विशिष्ट दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। लगभग अपने सभी उपन्यासों में टैगोर किसी विशेष समस्या को उठाते हैं और उस पर अस्पष्ट रूप से विचार करते हैं। उनकी कहानियों की घटनाएँ व्याख्या के भार से दबी हुई हैं। वे सोंदर्य और आकर्षण के साथ इन घटनाश्रों का उपयोग करते हैं, शिक्षित समाज के मानवीय सम्बंधों को व्यक्त करने वाली गहन अन्तर्रिष्ट के प्रतीक के रूप में उनको परिवर्तित कर देते हैं। मानवतावादी श्रौर ऐति-हासिक दृष्टि से सम्पन्न रवीन्द्रनाथ टैगोर उपदेश, राजनीतिं श्रीर दर्शन के सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर ही श्रपने ध्यान को केन्द्रित रखते हैं। वे प्रेम, सौंदर्य और कल्याण के सार्व-जनिक महस्य पर जोर देते हुए विश्व को बदलने की चेष्टा करते हैं। जीवन की समस्यात्रों का उनका समाधान निश्चय ही सोंदर्यवादी है। इसके परिगामस्वरूप अपने युग के सामा-जिक और आर्थिक संघर्ष को वे कभी स्थान नहीं देते।

प्रेमचन्द्र लेखकों के उस समाजशास्त्रीय वर्ग से सम्बन्धित हैं, जो नैतिक उपदेशों के एक विशेष स्वर को स्वीकार करता है श्रीर उपन्यास का उपयोग सामाजिक उद्देश्य श्रीर सामाजिक श्रालोचना के लिए करता है। वे सामयिक जीवन का चित्रण इसलिए करते हैं कि श्रपने वर्ग के सामाजिक श्रीर नैतिक श्रादशों की दृष्टि से उसके गुण-दोष का निर्णय हो सके। उनके उपन्यासों की केन्द्रीय भावना प्रमुख रूप से सामाजिक है। वे प्रथम भारतीय उपन्यासकार हैं, जिन्होंने किसानों श्रीर निम्न मध्यवर्ग का चित्रण बड़ी तत्परता श्रीर ईमानदारी के साथ किया है। उन्होंने उनका अध्ययन एक तटम्थ दर्शक की भारत नहीं किया वरन् वे स्वयं उनका ऋंग वन गए हैं । उनके यथार्थ-वाद के मूल में किसानों की आत्मा को नष्ट करने वाली यंत्रणा के दर्शन होते हैं। इस कारण उनके प्रथ दिन्द्र और पीड़ित मानवता के लिए मानवीय प्रेम के संदेश के रूप में परिवर्तिन हो जाते हैं । उनकी कला में गंभीर मानवीय विशेषता है । प्रे सचन्द की कलात्मक कृतियां हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण नहीं हैं कि उन्होंने किसानों और निम्त मध्यवर्ग का चित्रण किया है वरन् इसलिए भी कि उन्होंने अपनी युग की प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियों के विरोध में लिखा है। वह महान् हैं क्योंकि उन्होंने ऐसे संकटकालीन युग में लाखों किसानों की मन की स्थिति श्रौर विचारों को मूर्तरूप दिया जर्वाक पूंजीवादी सभ्यता प्राचीन ब्राम्यव्यवस्था को छिन्त-भिन्न कर रही, थी श्रौर किसानों को गला घोंटकर मारे दे रही थी। इस एतिहासिक युग में प्रेमचन्द ने उन मृल आमाजिक समस्यात्रों को समभा, जो कि समाधान चाहती थीं। समस्त सामाजिक वर्गी से इन समस्यात्र्यां का जो सम्बन्ध था उसका स्पष्टीकरण भी उन्होंने किया और ऋपने उपन्यासों ऋौर कहानियों में उनका ठोस विवेचन किया।

### जीवनी

प्रेमचन्द लेखक के नाते तो महान् हैं ही, मनुष्य के नाते श्रीर भी महान् हैं। उनकी कला श्रीर उनके व्यक्तित्व में श्रस्यन्त निकट का श्रौर घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनके जीवन की कहानी का संदिप्त अध्ययन उनके स्रजनकार्य पर बहुत कुछ प्रकाश डाल सकता है। आरम्भ में ही यह जान लेना चाहिए कि प्रमचन्द अत्यंत सीधे और सादा आदमी थे। वह बहुधा खुले गले का खादी का कुर्ता और स्वच्छ किन्तु ढीली-ढाली धोती पहनते थे। देखने में वे किसी प्रकार भी प्रभावशाली नहीं जान पड़ते थे। उनके पोले और धँसे हुए गालों पर मुर्गियाँ पड़ गई थीं, जो कष्ट और अम की सूचक थीं। भाग्य कदाचित ही उनके श्चनुकूल रहा हो। उन्होंने सदेव वालकों जैसा भोलापन श्रोर सरलता दिखाई। उनका दूसरों के हृदय को मोह लेने वाला श्चाचरण, उनका सीधा श्रौर सादा ढंग, उनका स्वाभाविक च्यवहार -इन सब वातों ने उनको नवागन्तुकों और मित्रों की हिष्टि में ऊँचा उठा दिया था। उनके मित्रों ने उनके जीवन की बहुत सी ऐसी घटनात्रों का संप्रह किया था, जिनसे उनके चरित्र की इन विशेषतात्रों का स्पष्टीकरण होता है। जो कोई भी उनसे मिलने आता था उसीको वे लुभा लेतेथे। एक बार मैं भी उनके आकर्षक व्यक्तित्व का अनुभव कर चुका हूं। श्रीमती प्रमचन्द् इस सच्चे महापुरुष के आकर्षक व्यक्तित्व की साती

दे सकती हैं, जिसको जनता में उचित और महान स्याति प्राप्त हुई। जो लोग उनके सम्पर्क में आते थे उनके लिए उनकी वात सदैव उत्साह और प्ररणा देने वाली होती थीं। नैतिक आप्रह श्रीर सामाजिक लच्य के साथ-साथ उनके जीवन में विनोद श्रीर हास्य का समावेश था। साहित्यकार का जीवन विताने के लिए उन्होंने पूरी-पूरी तैयारी की थी। वह ऐसे वच्चे रह चुके थे, जो कष्ट सहते हैं श्रीर जानते हैं कि कष्ट का अर्थ क्या है। उन्होंने जीवनभर अपने हृदय में रारीयों के प्रति उस सहानुभूति को जीवित रखा, जो उन आदमियों को कभी आमानी से नहीं मिल सकती जो रारीबी का जीवन नहीं विताते। उनके चरित्र की सव से बड़ी विशेषता उनका ऋधिकाधिक दयार्द्र होना है। दूसरी विशेषता वह बदले की भावना थी, जो शीव्र परिष्कृत होकर **ब्य**क्ति ऋौर समाज के सुधार की कामना में बदल गई। उन्होंने उन हृदयहीनों के विरुद्ध जिहाद किया, जो सामाजिक और आर्थिक अन्याय के शिकार, निर्धनों और असहायों का शोपण करते थे। वे अवश्य ही ऐसे लेखक थे, जिन्हें अभिन्यक्ति की लगन होती है। उनके पास अभिव्यक्ति के उपयुक्त वास्तविक अनुभूति भी थी। उनको देखते ही ऐसा अनुभव होता था कि यह व्यक्ति अत्यधिक भावुक है और इसने कष्ट और अम का अनुभव किया है। उनकी धँसी हुई और स्वप्नदर्शी आंखों में, उनकी करुए और कोमल मुद्रा में, जीवन की दुखद गाथा, निहित थी।

उनका असली नाम धनपतराय श्रीवास्तव था। प्रमचन्द् तो उनका उपनाम था। वे ३१ जुलाई सन् १८८० में भारत के पितत्र नगर बनारस के पास एक छोटे से गाँव लमही में पेदा हैए थे। श्रीवास्तव होने के नाते वे परम्परागत लेखकों की जाति से सम्बन्धित थे। उनके ग्ररीव माता-पिता मुहरिरी का पेशा फरते थे श्रीर मुराल श्रादालत से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण उनके पूर्वजों ने इस्जामी श्रीर फारसी संस्कृति के तत्त्रों को श्रपना लिया था। यह एक श्रत्यंत महत्वपूर्ण वात थी, जिसने हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के सम्बन्ध में प्रमचन्द को अपना हष्टिकोण निश्चित करने में सहायता दी। उन्होंने अपने पिता की देख-रेख में एक मौलवी से पढ़ना शुरू किया, जो गाँव के छोटे-से स्कूल को चलाते थे। उन्होंने अपने जीवन के नितान्त शेशव काल में ही श्रापने मस्तिष्क का भी निर्माण कर लिया। उनके पिताको बहुत ही कम बेतन मिजताथा और वे मुश्किल से एक छोटे-से पोस्ट आफिस में मामूली पोस्टमास्टर हो पाये थे। उस समय उनको ४०) मासिक वेतन मिलता था। श्रीमती प्रेम-चन्द्र ने ऐसी अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है जिनसे उनके परिवार की घोर दरिद्रता का पता चलता है। जब वे बच्चे थे, तब उन्हें पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था लेकिन उनके पास खरी-दने के लिए पैसे नहीं होते थे। इसलिए उन्हें पतंगों की लूट पर निर्भर रहना पड़ताथा। जब तक उनके पिता जीवित रहे तब तक उनके लिए वारह आने से अधिक के जूते और चार आने गज से ऋधिक कीमत के कपड़े नहीं खरीदे जा सके। वे एक सम्मिलत परिवार के सदस्य थे। यह सम्मिलित परिवार ही भारतीय समाज व्यवस्था का आधार है और इमोको उन्होंने अपने उपन्या**सों** श्रीर कहानियों में श्रादर्श रूप देने की चेष्टा की है। पूरा **परि**-बार एक मकान को ऐसी गन्दा काठरी में रहता था, जिसे उ**नके** पिता ने डेढ़ रुपये महीने किराये पर लिया था। उस समय प्रेम-चन्द्र मुश्किल से बारह् वयं के थे। यद्यपि उनकी माता उसी समय मर गई थी जर्वाक वे सात वर्ष के थे तथापि वह उनके मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ गई थीं। माता और प्रथम प्रेम-यही दो तत्त्र ऐसे हैं जिनसे कोई कलाकार नारी की प्रतिमा

बनाता है। प्रेमचन्द्र के मामले में उनकी माता ही थीं े जनक उन्होंने अपनी कहानियों का आदर्श बनाया। "बह एक महान् नारी थी। जैसा कि सभी अच्छी माताओं का स्वभाव होता है, कभी तो वह ममता की मूर्ति वन जाती थी और कभी ऋत्यंत कठोर।" नारी के इस रूप के दर्शन उनकी कलाकृतियों में हो सकते हैं। उन्होंने सदेव मातृप्रोम के लिए सम्मान और प्रोम से पूर्ण अद्वाञ्जलि समर्पित की है। उनके पिता ने दृसरी शादी की। श्रवकी बार, दूसरी शादी करने के बाद, मरने की बास उनकी थी। प्रमचन्द्र उस समय मुश्किल से पन्द्रह वर्ष के थे। उनके पास एक भी पैसा न था और उनके कन्धों पर भार था सौतेली माँ और दो सीतेले भाइयों के पालन-यापण का। इसी बीच उनको 'एक कुरूप और असभ्य स्त्री' के साथ जोन दिया गया। यह उनके पिता और परिवार के बड़े-वृढ़ों द्वारा की गई सामान्य शादी थी। वर-वध् की स्वीकृति का तो प्रश्न ही नहीं था। यह उनके ऊपर एक अतिरिक्त भार था क्योंकि उनकी पत्नी उनकी सहायक न होकर उनके लिए एक (परशानी ही अधिक थी। यह अनमेल सम्बन्ध ही नहीं था, यह पूर्णम्य से असफल भी सिद्ध हुआ। श्रीमती प्रोमचन्द उन्हें छोड़कर अपने पिता के यहाँ चली गई और उन्हें उनके लिए कई वर्षी तक गुजारे के लिए खर्च देना पड़ा।

पिता की मृत्यु ने उनकी जिम्मेदारियों का बोभ छौर बढ़ा दिया। वे उस बोभ के नीचे पूरी तरह पिम गए, लेकिन उन्होंने कभी धेये नहीं छोड़ा। वे पहले से ही इतने राटीब थे कि अपनी स्कूली पढ़ाई नहीं चला सकते थे। एक बार उन्हें रेल-किराया चुकाने के लिए सदी के दिनों में अपना उनी कोट बेचना पड़ा। दस रुपये में से पाँच रुपये उन्हें अपने घर का खर्च चलाने के लिए भेजने पढ़ते थे। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें पाँच

रूपये के ट्यूशन के लिए दस मील पैंदल जाना पड़ता था। खाना भी हाथ से बनाना पड़ता था। ये कठिन परिस्थितियां थीं जिनमें इस नंगे-भूखे युवक ने सन् १६०४ में द्वितीय श्रेणी में मैंट्रिक की परीचा पास की। द्वितीय श्रेणी श्राने के कारण उनको कालिज में भर्ती करने से इन्कार कर दिया गया। उनके जीवनचरित्र में लेखकों ने लिखा है कि ग़रीबी श्रोर निराशा के कारण कई बार उन्होंने श्रात्महत्या करने का विचार किया था। तीन दिन की भूख मिटाने के लिए उन्हें अपनी हिसाब की किताब वचने को मजबूर होना पड़ा। एक जरूरतमन्द हैंड-मास्टर ने उन्हें किताब वचते हुए देखा श्रोर दया करके उन्हें श्राठारह रूपये महीने पर श्रापने स्कूल में श्राध्यापक बना लिया। इसने उनको प्राइवेट रूप में बी. ए. पास करने का श्रावसर दिया। पन्द्रह वर्ष में वे श्राध्यापक से डिप्टी इन्स्पेक्टर श्रांफ स्कूल के पट पर पहुंच गए।

प्रेमचन्द युवक थे। उनकी पत्नी उन्हें छोड़ गई थी। उन्हें लोगों ने दूसरी शादी के लिए मजदूर किया। वे शादी करने को राजी हो गए परन्तु एक ही शर्त पर, कि उनकी शादी एक विधवा से होगी। अपने इस क्रांतिकारी कार्य से उन्होंने अपने कई मित्रों और रिश्तेदारों की सहानुभूति खो दी। उन्होंने शादी में मिलने वाले उस दहेज को भी खो दिया जिससे उनकी उस समय कुछ सहायता हो सकती थी। वह विधवा लड़की, जिससे उन्होंने शादी की थी, अपने प्रथम पति को ग्यारह वर्ष की अवस्था में शादी के तीन ही महीने वाद खो चुकी थी। पीछे आने वाली श्रीमती प्रेमचन्द आठ वर्ष तक अपने वैवाहिक जीवन को अपने अनुकूल न वना सकी। मुक्को लिखे गए एक पद्म में उन्होंने आपनी पत्नी के चरित्र के सम्बन्ध में बताया है— 'मेरे वैवाहिक जीवन में रामांस जैसी कोई चीज़ नहीं थी।

वह विलकुत साधारण इंग भी था। मेरी प्रथम पत्नी सन् १६०४ में मरी । बह एक अभागी स्त्री थी जो देखने में तनिक भी अच्छी नहीं थी और यद्यपि मैं उससे सन्तुष्ट नहीं था तथापि मैं विना किसी प्रकार के शिकवे-शिकायत के उसे निभाता रहा, जैसा कि सभी पुराने ढंग के पति किया करते हैं। जब बह मर गई तव भैंने एक वाल-विधवा से शादी की और में उसके साथ अत्यन्त प्रसन्न हूँ। उसकी रुचि साहित्यिक है और यह कभी-कभी कहानियां भी लिखती है। वह एक निर्भाक, साहमी, दढ़, विश्वसनीय, भूल स्वीकार करने वाली और ऋत्यधिक प्रोत्माहन देने वाली स्त्री है। उसने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया श्रोर जेल गई। जो कुछ वह नहीं दे सकती उसकी त्राशान न करता हुआ मैं उससे प्रमन्न हूँ । वह टूट भले ही जाय, पर श्राप उसे फ़ुका नहीं सकते।" श्राठ वर्ष के बाद उसने घर संभा-लना और उन पर शासन करना आरम्भ किया। यह बाल विधवा उस लापरवाह और चिन्ताग्रस्त पति के लिए, जो पूर्णरूप से साहित्यिक जीवन विताने जा रहा था, श्रद्भुत संगिनी सिद्ध हुई

प्रिकाओं में लिख रहे थे। 'कृष्ण' नाम का उनका साधारण-सा जपन्यास प्रकाशित हो ही चुका था। उसी प्रकार का दूसरा जपन्यास 'प्रेमा' १६०४ में छपा। इन दिनों वे उस दंश-भिकत की लहर की खोर खिचे जा रहे थे, जो सारे देश में फैल रही थी। उन्होंने सन् १६०७ में 'दुनिया का सबसे अनमोल रत्न' नामक कहानी लिखी, जो उच्चकोटि की देशभिक्त की भावना से पूर्ण थी। उस कहानी का सार यह था कि संसार की सबसे खिक मूल्यवान वस्तु रक्त की वह बूँद है, जो मात्रभूमि की रहा के लिए गिरती है। इसके बाद ऐसी ही और भी कहानियां

लिखी गईं, जिन्होंने पाठकों में देशभिकत की भावना जगाई। 'सोजे-वतन' उनकी कहानियों का पहला संग्रह था, जिसे उन्होंने सन् १६०७ में प्रकाशित कराया। ये सब कहानियां उदू के प्रसिद्ध मासिकपत्र 'जमाना' में छिप्र चुकी थीं। यदापि विषय की दृष्टि से वे कहानियां क्रांतिकारी नहीं थीं किर भी भयभीत नौकरशाही सरकार का ध्यान उनकी स्रोर चला ही गया। जिले के कलक्टर ने उन्हें बुलाया श्रीर ऐसी कहानियां लिखने के लिए उनमें जवाब तलब किया, जिनसे वैधानिक सर-कार के प्रति घृणा पैदा होने की संभावना थी। लगभग ४०० पुस्तकें कलक्टर की आज्ञा से जनता के सामने जला दी गई' श्रौर युवक लेखक को कड़ी चेतावनी देदी गई। कलक्टर ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि दूसरी सरकार होती तो उनके हाथ काट लिये गए होते और इस प्रकार उनका लिखना यन्द हो गया होता। यह बात प्रेमचन्द के मर्म पर चोट करने वाली थी, परन्तु व असहाय थे। इस घटना ने उनके हृदय में ऐसा गहरा घाव कर दिया, जो समय पाकर भर तो गया परन्तु उसका निशान बना रहा। तब धनपतराय मर गया श्रीर बाजार को अपनी कहानियों से पाटने के लिए प्रेमचन्द का जन्म हुआ, जिसका श्रर्थ था भारत के उज्ज्वल श्रतीत के प्रति प्रोम उत्पन्न करना। सन १६१४ में उन्होंने उद्देको छोड़कर हिन्दी में लिखना आरम्भ किया। एक पत्र में, जो उन्होंने मुक्ते १६३४ में लिखा था, उन्होंने अपने साहित्यिक जीवन की आलोचना करते हुए कहा है-"मैंने उद्दूसाप्ताहिकों और फिर मासिकों में लिखना आरम्भ किया। लिखना मेरे लिए शौक की चीज था। में सरकारी नौकर था और फुरसत के समय ही लिखता था। उपन्यासों के लिए मेरे हृदय में शान्त न होने वाली भूख थी श्रीर बिना भले बुरे के ज्ञान के जो कुछ भी मुक्ते मिलता था, उसे

ही मैं निगल जाता था। मेरा प्रथम लेख सन १६०१ में छुषा श्रीर प्रथम पुग्तक सन् १६०३ में। लिखने से मेरे अहं की तृष्टि के अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं हुआ। पहले मेने साम- ियक घटनाओं पर लिखा और उसके बाद वर्नमान और अतीत के वीरों के रेखाचित्र पेश किये। सन् १६०० में सेने दर्भ में कहानियां लिखना आएम्स किया और निरन्तर मिलने वाली सफलता से उत्माहित हुआ। १६१४ में मेरी कहानियां का अनुवाद हुआ और वे हिन्दी के पत्रों में प्रकाशित हुई। उसके परचात् मेने हिन्दी को अपनाया और 'मरम्बनी' में लिखना आएम्स किया। इसके बाद मेरा 'सेवासदन' निकला और मेने नौकरी छोड़कर स्वतन्त्रकृप से साहित्यक जीवन विनाने का निरचय किया।"

इस बीच उन्हें घोर परिश्रम करना पड़ा, जिससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने १६१४ में इन्टर-मीडियेट की परीत्ता पास की। परीत्ता के लिए वे प्रातःकाल पांच बजे तक कार्य करते थे। उसके बाद वे नाश्ता करते श्रीर छः बजे से पहले ही साहित्यिक कार्य करने के लिए बेट जाते। वे नी बजे स्कूल जाते श्रीर दोपहर के बाद तीन बजे पैदल वापस श्राते। सायंकाल छः से श्राठ तक फिर साहित्यिक कार्य में जुट जाते। वर्षों तक यही उनका देनिक कार्यक्रम रहा। वास्तव में बिना किसी प्रकार का उचित विश्राम या श्रवकाश प्राप्त किये उनका जीवन निष्ठा श्रीर कठोर श्रम से पूर्ण था। एक बार उन्होंने मुक्ते लिखा था कि मेरे निकट जीवन का श्र्य सदैव कार्य ही रहा है। वे कार्य करने में ही सुख का श्रनुभव करते थे। यद्यपि उनके जीवन में निराशा के ऐसे त्रण भी श्रायं थे, जब उन्हें श्रार्थिक श्रभाव ने घेरा था तथापि वे श्रपने भाग्य से सन्तुष्ट ही रहे थे। उन्होंने श्रनुभव किया कि वे जितना

कुछ चाहते थे उससे ऋधिक उन्हें मिला था। प्रकृति ऋपना कार्य भिन्न प्रकार से करती है। प्रेमचन्द को भी उसने नहीं छोड़ा। उनको पेचिश ने घेर लिया। यह रोग उन्हें ऋपने माता-पिता से लगा था और इसी के कारण वे ४६ वर्ष की ऋवस्था में स्वर्गवासी हो गए।

सन् १६२० में उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। महात्मा गांधी, जो कि भारतीय राजनीति के संचालक थे, युक्तप्रांत का दौरा करते हुए गोरम्बपुर आये और बहां एक भाषण दिया। प्रेमचन्द और उनकी पत्नी ने उनका भाषण मुना और वे गांधीजी के भक्त हो गए। उनके जीवन में एक नया ही परिवर्तन हो गया। यहां से उनका जीवन नई दिशा की श्रोर मुड़ा। प्रेमचन्द ने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने का निश्चय कर लिया। दूसरे ही दिन उन्होंने अपने स्कूल के हेडमास्टर के हाथों में ऋपना त्यागपत्र दे दिया। उस समय उन्हें १७४) प्रतिमास वेतन मिल रहा था, जो काफी अच्छा था। विनास्थायी आमदनी के अपनी कलम के द्वारा उन्हें दो वच्चों को पालनाथा। उनकी पत्नी की सम्मति में उनका स्वास्थ्य खराव ही नहीं था बल्कि सम्भाल कर रखने योग्य भी था। इतना होते हुए भी उनका निश्चय श्रविचल ही था। उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और श्रासहयोगियों की बढ़ती हुई भीड़ में शामिल हो गए। उन्होंने पूरी तरह अपने श्रापको राष्ट्रीयता और माहित्य को सौंप दिया। श्रपनी जीविका के लिए उन्होंने चरखा बनाकर बेचने के साधारण काम से लेकर सिनेमा कम्पनी के लिए कहानी लिखने तक का कार्य किया। प्रेस का चलाना तो उनके लिए जीवनभर परेशानी पैदा करता रहा। पत्रकारिता ने उन्हें भारी श्रार्थिक उत्तरदायित्व में फँसा दिया। उन्होंने सदैव यह स्वीकार किया कि आर्थिक

दृष्टि से वे असफल रहे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनकी जरूरतें पूरी हो गई हों। श्रीमती प्रमचन्द्र ने ऐसे अनेक प्रसंगों का उल्लेख किया है, जिनसे इस वात का पता चलता है कि उन्हें निरन्तर अर्थ का अभाव रहा। यदापि वे पत्रकार होने योग्य नहीं थे तथापि उनकी परिस्थितियों ने उन्हें पत्रकार होने की वाध्य किया। उन्होंने अपने साहित्य की लगभग सभी कमाई इस व्यापार में खो दी। वह कोई अधिक भी नहीं थी। वह गरीवी में ही मर गए।

सच तो यह है कि उन्हें दो ही वातों का व्यसन था -एक लापरवाही की हँसी और दूमरी ग्रीबी। एक बार उन्होंने लिखा था कि वे कभी इस बात की कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि किसी दिन वे संपत्तिशाली पुरुष बनेंगे। जैसे ही वह किसी धनी व्यक्ति को देखते थे, उनको लगता था जैसे उनकी समस्त वृद्धि-मत्ता हवा होगई है। लेकिन वे अपने गाँव के गरीव किसानों से मिलने का श्रवसर नहीं छोड़ते थे।वे हृदय से उनसे मिलने का यत्न करते थे और उनकी कठिनाइयों से परिचय प्राप्त करते थे। वे इस वात से प्रसन्न थे कि उनका भाग्य ग़रीवों के साथ वंधा है। उन्होंने लेखकों को चतावनी दी कि जो धन की खोज में हैं उन्हें साहित्य के मंदिर में स्थान नहीं मिल सकता। व शायद ही कभी धन श्रौर यश के लोभ में आये हों। एक वार परिस्थितियों से बाध्य होकर उन्होंने सीनेरियो लेखक के रूप में, अच्छे वेतन पर एक सिनेमा कम्पनी में काम करना आरम्भ किया था। लेकिन शीघ वे उससे ऊव गए। कला को व्यवसाय का रूप देने से उन्हें घृणा थी। डायरेक्टर, जो कि सर्वेसर्वा था, मनुष्य की कुप्रवृत्तियों को उभार कर रुपया बटोरने में ही सफलता सममता था। डायरेक्टर चित्र को लोकप्रिय बनाने के लिए नृत्य, चुम्बन, मारपीट, स्त्रियों पर श्राक्रमण, बलात्कार, रक्तपात श्रौर

हत्या इत्यादि कुछ गिने-चुने सस्ते उपायों को काम में लाता था। उन पर सिनेमा-उद्योग का जो प्रभाव पड़ा था, उसे उन्होंने मुफे निम्नलिखित शब्दों में लिखा था—"एक साहित्यिक व्यक्ति के लिए सिनेमा में कोई स्थान नहीं है। मैं इस लाइन में इसलिए आया कि मुक्ते इसमें आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र होने के कुछ अव-सर दिखाई दिये। लेकिन अब मैं देखता हूं कि मैं भ्रम में था श्रीर श्रव में फिर साहित्य में लौट रहा हूं। वास्तव में जिस साहित्यिक कार्य को मैं अपने जीवन का उद्देश्य समभता हूं उसे मैंने कभी बन्द नहीं किया। सिनेमा मेरे लिए ऐसा ही है जैसी कि मेरे लिए बकालत हुई होती, पर ऋंदर यह है कि बह इससे श्राच्छी चीज होती।" प्रेमचन्द ने अवकर सिनेमा-जगन से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और ऋपने जीवन के शेव दो वर्षी को साहित्य-सेवा में लगाने के लिए घर लौट श्राए । 'गोदान' के प्रकाशन ने सिद्ध कर दिया कि उनका लौटना बहुत ही उपयुक्त हुआ। 'गोदान' साहित्य को उनका ऐसा अंतिम उपहार है जो अपने युग के किसी माहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है।

प्रेमचन्द्र ने स्वयं मृथ्यप्यन्त काम किया। जीविकोपार्जन कठिन कार्य था। श्रपने परिवार का पालन करना श्रीर दो-दो पत्रों का चलाना इतना श्रामार नहीं था। ये उनके रक की श्रांतम वृद्ध तक के प्राह्क थें। उनकी पत्नी उनसे श्राराम करने के लिए कहती थी परन्तु वे समभते थे कि विना कठिन परिश्रम के जीवन निष्क्रिय श्रीर निर्थक हो जायगा। वे मधुमक्खी की भाँति जीवनभर व्यस्त रहे। उनका स्वास्थ्य नाजुक था, उनका शरीर दुवला-पतला श्रीर उनका भोजन पौष्टिक तत्वों से हीन था। प्रकृति की वार-वार की चेतावनियों के बावजूद वे घोर श्रम में हुवे रहे। वे सोचते थे कि कठिन परिश्रम के पश्चान् वे श्रपने खुढ़ांप के दिन गाँव में वितायेंगे, जहाँ उन्हें निर्धन श्रीर श्रिक्त

सित शामी हों की सेवा के लिए पर्याप्त अवसर मिलेगा। यह उनके जीवन का स्वप्त था। उनके पुत्र तब तक इतने योग्य हो जायँगे कि प्रेस की जिम्मेदारी सँभाल सकेंगे। उनकी दूरदेश पत्नी उनसे बुद्धावस्था के लिए शक्ति संचित ग्यन के लिए आप्रह करती थीं लेकिन वे काम की वेदी पर अपने शरीग की बिल देने पर तुले हुए थे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक संवर्ष और त्याग के जीवन को अपनाया। उन्होंने महापुरुषों के जीवन से प्रगणा प्रह्मा की थी। ईसा को शूली पर चढ़ाया गया, मुहम्मद को फाँसी दी गई, राम का निर्वासन हुआ, बुद्ध भी इस संकट से अपने को न बचा सके और गांधी भी गोली खा गए। अंतिम विजय सत्य की ही होगी। प्रेमचन्द्र संवर्ष और विरोध से भयभीत नहीं होते थे। यही उनके आध्यात्मिक जीवन का आधार था। बास्तय मैं वे अपने भीतर महानता के संस्पर्श का अनुभव करते थे।

प्रेमचन्द स्वाध्यायशील थे। वे पुस्तकों के ऐसे पाठक थे, जो पुस्तकों के लिए भूखे रहते हैं और जो कृद्ध भी मिलता है, उसे ही पढ़ डालते हैं। जो कोई भी पुस्तक उनके हाथ में आती थी, उस पर वे एक नजर जरूर डाल लेते थे। उन पुस्तकों में सस्ती जासूसी कथाओं, रोमांचक और साहसी कहानियों से लेकर स्काट, थेकरे, डिकेंस, हार्डी, ह्यागे, टाल्स्टाय, टेगोर और रोमन-रोलाँ जैसे लेखकों की गंभीर कृतियाँ तक होती थीं। उनका अध्ययन विस्तृत था और उन्होंने जीवन की सामाजिक और राजनी-तिक समस्याओं पर गंभीरता से विचार किया था। इस सबे महापुरुष के जीवनचरित्र में श्रीमती प्रेमचन्द ने इस बात का उल्लेख किया है कि देवी विधान में उनका विश्वास नहीं था। उनके लिए ईश्वर मनुष्य की कल्पना का खेलथा। पहले वे किसी सर्वोच्च शक्ति में विश्वास रखते थे लेकिन यह उनके लिए संस्कारों की देन थी। यह उनके चिन्तन का फल नहीं था। वह बहुधा कहा करते थे कि

विश्व के मूल में स्थिति शक्ति को जैसे चींटियों, मिक्लियों या मच्छरों के जीवन से कुछ लेना-देना नहीं है वैसे ही मनुष्य के कार्यों से भी उसका कोई सरोकार नहीं। अन्धविश्वास तक की च्रमता को नष्ट कर देता है। जीवन उस व्यक्ति का है, जो उसे वदल सकता है। महात्मा गांधी ने उस देवी सत्ता पर इसलिए जोर दिया कि जनता पूरी तरह जायत नहीं थी और उन्होंने उसे नवीन चेतना देने के लिए इस प्रतीक का उपयोग किया। वैसे देखा जाय तो धर्म का उपयोग ग़रीव और श्रपढ़ जनता के शोपए के लिए ही किया गया है। उसी प्रकार धार्मिक अन्ध-विश्वासों में श्रंधश्रद्धारम्बने वाली नारी का भी मनुष्य द्वारा शोषण हुआ है । महात्मा गाँधी का उनके ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ा था। उन्होंने उनसे मिलने की कई बार कोशिश की। सबसे पहले वे १६२८ में मिलने गये पर निराश होकर लौट ञ्चाए । पीछे महात्मा गाँधी ने उन्हें भारत राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर विचार-विनिमय करने के लिए वुलाया। वे सन् १६३४ में उनके साथ चार दिन तक रहे और उनके श्राकर्षक व्यक्तित्व से इतने ऋधिक प्रभावित हुए कि उनके नेतृत्व में उनका विश्वास त्र्योर भी गहरा त्र्योर ऋडिंग हो गया। प्रेमचन्द इस भेंट से बहुत पहले उन्हें अपना बना चुके थे। उनको प्रेमाश्रम (१६२६) की प्ररेगा उनकी विचारधारा श्रोर व्यक्तित्व से ही मिली थी। महात्माजी किसानों श्रोर मजदूरों की भलाई के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे उनको सुखी बनाने के लिए जनश्रांदोलन की तैयारी कर रहे थे। प्रेमचन्द ने अपनी पत्नी से कहा कि साहित्य द्वारा वे भी ग़रीबों का पत्त ले रहे हैं। वे उनमें आशा और उत्साह भर रहे थे। जैसे उस महान नेता के लिए हिंदू मुस्लिम एकता विश्वास की वस्तु थी वैसे ही प्रेमचन्द भी हिंदी और उद् के मेल से एक सम्मिलित भाषा का निर्माण करके उस उद्देश्य को

पूरा करना चाहते थे। इसीलिए हिंदुस्तानी उनके लिए भावाभि-व्यक्ति का साधन हो गई थी। वे धार्मिक मठमुल्लेपन के सभी रूपों से वृणा कर्ते थे। विभिन्न धर्मानुयायी जातियों के बीच होने वाले श्रंतर्जातीय विवाहों का उन्होंने कभी विरोध नहीं किया। वे स्त्री-पुरुष की समानता में विश्वास रखते थे। मनुष्य द्वारा नारी पर अस्याचार होते देखकर वे अस्यंत ऋद्व हो उठते थे। ग्रीव स्त्री के लिए विना किसी प्रकार की उचित व्यवस्था हुए वे तलाक के पत्त में नहीं थे। श्राच्छी से श्राच्छी शादी भी एक प्रकार से समभौता श्रीर समर्पण ही थी। कंवल तथा-कथित उच्चवर्ग में ही तलाक की समस्या ने गम्भीर रूप धार्ण कर लिया था अन्यधा सर्वहारावर्ग में तो यह सामान्य वात थी। प्रेमचन्द इस वात को मानते थे कि कुछ मामलों में तलाक आव-श्यक हो जाता है लेकिन यह एक ऐसी मांग थी जो अस्वस्थ व्यक्तिवाद द्वारा उठाई गई थी। समानता के आधार पर समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं था। अतीत की जर्जर परम्पराश्रों में उनका अधिक विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि समय सदेव गतिशील है। सामाजिक नियमों में भी परि-वर्तन अनिवार्य है। नवीन परिस्थिति के अनुकूल उनको भी परिवर्तित होना चाहिए। जीवन के निकट सम्पर्क में आकर ही उन्होंने ये सम्मतियां और दृष्टिकोण प्रस्तुत किये थे। इनमें तोतारटन्त की बात नहीं थी वल्कि उनके गहरे अनुभव के परिशाम थे।

कस की नई सभ्यता उनको वहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि इस देश में मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण नहीं होता। उनको आशा थी कि भारत भी जीवन के इस आदर्श को प्राप्त करेगा। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था कि यदि कांति हुई तो वे गरीबों के साथ मिल जायँगे। उनकी लेखनी हथौड़े या हँ सिये जैसी थी। उसने भी पृथ्वी पर स्वर्ग उतारने का वैसा ही कार्य किया। न वहां भय होगा और न अभाव होंगे। वह मानव-जीवन का रूप ही बदल देगी। प्रेमवन्द नई समाज-व्यवस्था के लिए क्रांति की अपेचा सामाजिक विकास के मार्ग को पसंद करते थे। उनका आदर्श समाज वह था, जिसमें सबको समान अवसर मिले। इस स्थिति तक विकास के मार्ग द्वारा ही पहुंचा जा सकता था। जब तक मनुष्य व्यक्ति-गत रूप से उन्नत न होगा, कोई समाज-व्यवस्था समृद्ध नहीं हो सकती। कभी कभी क्रांति जनता को तानाशाही के उस निकृष्टतर रूप की खोर ले जाती है, जिसमें सभी प्रकार के व्यक्तिगत स्वातन्त्रय का निषेध होता है। प्रेमचन्द्र निश्चय ही एक सुधारक थे, क्रांतिकारी नहीं। उन्होंने मुक्ते लिखा था कि व कभी भी क्रियात्मक रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं रहे। उनकी पत्नी सन् १६३०-३१ के ज्यान्दोलन में गिरफ्तार होकर उनसे आगे निकल गई। उन्होंने अपने नगर की स्त्रियों को समक कानून तोड़ने के लिए संगठित किया और ११ मार्च सन् १६३१ को गिरफतार हो गई। प्रेमचन्द परिवार की देखभाल के लिए रह गए, जो उनके लिए बंदी होने से कहीं श्राधिक बुरा था। उनकी अनुपस्थिति में उन्होंने एक कैदी की जिन्दगी शुरू की। सामाजिक बुराइयों के दृर करने में वे पहले से ही अपने को असहाय अनुभव करते थे। वे तो केवल साहित्य के माध्यम द्वारा उन बुराइयों के विरुद्ध जनता की चेनना को उत्तेजित कर मकते थे। उनके लिए यह बड़ा भारी काम था। ऐसी कठिन मामाजिक समस्यात्रों का समाधान तो केवल स्वतन्त्र भारत में ही हो सकता था। एक वार जब बेश्याएँ म्युनिसिपैलिटी की आज़ा से शहर से हटाकर बाहर की जा रही थीं तो वे और उनकी पत्नी अस्यधिक वेचेन हो गए थे। उनके भाग्य पर

उनको वड़ा दुख हुआ था। उन्होंने कहा था कि इस समस्या का मुकावला एक ऐसी महान आत्मा ही कर सकती हैं, जिसका कि अभी तक जन्म नहीं हुआ। वे ऐसे नहीं थे; और इसीलिए उन्होंने व्यंग करते हुए उनसे मृष्टि के देवी विधान में विश्वास रखने के लिए कहा। इन अभागी स्त्रियों की मुक्ति ईश्वर द्वारा ही होगी। वास्तव में उनका विश्वास था कि सामाजिक नियम मनुष्य ने वनाए हैं और वह इनमें संशोधन भी कर सकता है। उसमें ईश्वर का हम्तकंप न ता अनिवार्य है और न आवश्यक। अपने वौद्धिक निश्चय के कारण वे नास्तिक हो गए। एक बार उन्होंने कहा था कि इस देश की स्थिति को कमालपाशा जैसा तानाशाह ही संभाल सकता है। जनता में प्रजातांत्रिक भावना इतनी कमजार थी कि उनके समान उच्च व्यक्तित्वशाली व्यक्ति ही उन्हों करने या मरने की प्रेरणा दे सकता था।

प्रेमचन्द्र ने भय अथवा अपने गिरते हुए स्वास्थ्य के कारण अपने विचारों और आदर्शों का प्रकट करने में कभी आगा-पीछा नहीं सोचा। संक्रामक रोग ने उनकी शक्ति को खा लिया था; लेकिन उनकी कार्य करने की इच्छा उनमें चीण शरीर से अधिक शिक्तशाली सिद्ध हुई। वह सदेव एक योद्धा रहे थे और अभी उन्हें मृत्यु से एक युद्ध और करना था। उनकी मृत्यु से कुछ ही सप्ताह पहले मेकिसम गोर्की, जिसे वे वरावर प्यार करने थे और जिसके साहित्य की प्रशंसा करते थे, मन् १६३६ में स्वर्गवासी हो गया। उनके कार्यालय में उसकी शोक सभा होने बाली थी। वे रोगशेया पर पड़े थे। उनकी पत्नी ने उनसे मना किया कि वे इस सभा में भाग न लें। अधिवर गोर्की कोई भारतीय लेखक नहीं था, लेकिन उनके लिए साहित्य के मानिवत्र में भोगोलिक दीवारों और सीमाओं का अस्तित्व नहीं था। गोर्की जनताका लेखक था, ऐसे ही वे भी थे। उन्होंने अपना अंतिम भाषण लिखा,

जिसमें उस महान् लेखक की स्मृति में श्रद्धाञ्जलि समर्पित की गई थी। उस ऋद्भुत व्यक्ति के नामोल्लेख पर ही प्रेमचन्द की श्चांखें भर श्राई', जिसके समान वे श्रपने जीवन में ख्याति प्राप्त न कर सके। मैक्सिम गोर्को की मृत्यु के दो महीने बाद ही यह महान् भारतीय लेखक भी = अक्तूबर १६३६ को सुख की नींद सो गया। मरने के समय उनकी आयु मुश्किल से ४६ साल की थी परन्तु जिनकी सेवा उन्होंने की उनके हृदय में वे अब भी जीवित हैं श्रीर उनकी गिनती लाखों तक हो सकती है। उनकी सादगी श्रीर मानवता भहावत बनकर रह गई है। उन्होंने निरन्तर मनुष्य के भीतर सत्यं, शिवं, सुंदरंकी खोज की । जीवन में जब कभी ये गुए उन्हें मिले, वे उल्लिसित हो गए। वे जीवन के दर्शकभर ही नहीं थे पर उसके ऐसे स्नष्टा भी थे जो धूल और मिट्टी से सुन्दर मृतियाँ बनाकर उसे आकार प्रदान करता है। उनकी ढीली-ढाली पोशाक, बेतरतीव मूँ झें, विखरे और रूखे बाल, विना फीते के जूते, बच्चों जैसा कुतृहुल, निर्दोप हँसी के ठहाके, और सबसे अधिक उनका अकृतिम व्यव-हार—मिलने वालों पर गहरी छाप छोड़ते थे। वे अपने भीतर घायल हृदय छिपाये थे, जो मनुष्य की पीड़ा को देखते ही बह निकलता था। उन्होंने उस पीड़ा को दूर करने के लिए जनता में उसके विरुद्ध सामाजिक चेतना जायत करने की चेष्टा की। अपने जीवन श्रौर कला में वे मानवतावादी थे।

## मध्य वर्ग

प्रेमचन्द्र वास्तव में एक प्रगतिशील लेखक थे। वह अपन युग के साथ-साथ चले और कभी-कभी उसके साथ दौड़े भी। मध्यवर्ग जीवन के प्राचीन और नवीन आदशों के संघर्ष के बीच से गुजर रहा था। पूंजीवादी या पाश्चात्य सभ्यता के श्राघात ने जीवन के मध्यकालीन और आधुनिक दृष्टिकोण के बीच एक गहरी खाई खोद दी थी। प्रेमचन्द की प्रारम्भिक कृतियों का सम्बन्ध विशेष रूप से मध्यवर्गीय समाज के इसी संघर्ष से हैं। बह सुधार करने के लिए कटिवद्ध थे। १६०४, १६२०-२२ श्रीर १६३०-३२ के राजनीतिक आंदोलनों ने उनके कोमल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। श्रारम्भ का सुधारवादी श्रान्दोलन, उदारतावाद से आरम्भ होकर असहयोग में समाप्त होने वाला राजनीतिक संघर्ष और सविनय अवज्ञाभंग आन्दोलन और श्चन्त में सोशानिजम श्रौर कम्यूनिजम की विचारधारा —येप्रमुख प्रमाव कहे जा सकते हैं, जिन्होंने कि उनके मस्तिष्क का निर्माण किया श्रीर उनकी कला को श्राकार दिया। सामाजिक मामलों में मध्यवर्ग ने ज्यक्तिगत खातन्त्र्य का अधिक उपयोग आरम्भ किया। नवीन व्यवस्था ने उस प्रामीण जनता के जीवन पर गहरा श्रौर व्यापक प्रभाव डाला, जो जाति पांति के वन्धनों में जकड़ी हुई थी। जैसे-जैसे वे शिक्तित होते गए और अधिक अच्छी आर्थिक सुविधाएं प्राप्त करते गए, वैसे-वैसे वे नगरों में

बसने लगे, जहाँ नए-नए कार्य उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने गाँव में रहने वाले अपने जातिभाइयों से अपना सम्बन्ध तोड़ दिया। उपजातियाँ एक दूसरे में मिलने लगीं। अन्तर्जातीय विवाह भी होने लगे, यद्यपि उनका प्रचलन अधिक नहीं था। वड़ी उम्र में शादियां होने लगीं। परस्पर खान-पान के बन्धन दीले हुए। पुराने देवी-देवताओं की मान्यता कम हुई। एक नए पवित्रतावादी दर्शन का विकास हुआ और राष्ट्रीयता और देशप्रेम ने धर्म का रूप ले लिया।

मध्यवर्गकी समस्त शक्ति ध्यान केन्द्रित करने की आदत पैदा करने और उसे पुष्ट करने में लग गई। प्रतिस्पर्द्धा के बोफ ने उसके अभिमान को चूर चूर कर दिया। कर्म ही उपासना की वस्तु वन गया। कर्म पर श्रधिकाधिक जोर दिया जाने लगा। आर्यममाज ने इसका उपदेश दिया। महात्मा गांधी ने जीवन में कर्म के महत्व को श्रौर भी बढ़ा दिया। यह मध्यवर्ग उन जायदाद रखने वाले सज्जनों से मतभेद रखता था, जो ऋपने किराये की आमदनी के बल पर भविष्य की सभी चिन्ताओं से मुक्त थे। इसलिए मध्यवर्ग इच्छापूर्वक श्रौर उत्साह के साथ नैतिकता को ऋपना रहा था। नये वर्ग का यह विश्वाम था कि नैतिक होना लाभप्रद है। उसके सदस्य तर्क और विज्ञान में भी विश्वास रखते थे। उपयोगितावाद के सिद्धान्त ने जनमत, राज-नीति श्रौर जनता के राष्ट्रीय जीवन पर श्रौर भी व्यापक प्रभा**व**् डाला। बुद्धिवादी और आस्तिक दृष्टिकोणों ने विज्ञान और परम्परागत धार्मिकता के बीच की खाई को और भी चौड़ा कर दिया। इस परीचा में अनेकों का विश्वास हिल गया लेकिन एक प्रकार का समभौता, जो कि मध्यवर्गीय मनोविज्ञान की एक विरोषता है, वरावर होता रहा । इस नए हष्टिकोए के परिएाम-स्वरूप साहित्य श्रौर विशेषरूप से उपन्यास श्रौर कहानियों के

च्रेत्र में यथार्थवाद की प्रवृत्ति ने प्रमुखता प्राप्त कर ली।

प्रेमचन्द ने, जो कि इस नए सामाजिक दल के व्यक्ति थे, नैतिकता के एक विशेष स्तर की स्थापना की और सामाजिक भ्येय और सामाजिक आलोचना के प्रकाशन के लिए उपन्यास का उपयोग किया। सामाजिक उपन्यास की कला के वह अग्रदृत थे। वह रोचक कथा में सामाजिकता और मनोरंजन का ऐसा मिश्रण करते थे कि वह पाठकों का ध्यान खींच लेती थी। उन्हों-ने स्वयं अपने पाठक पैदा किये। पाप के ऊपर पुरुष और असत्य के ऊपर सत्य की विजय में उनका हु विश्वाम था। यह सच था कि उन्हें पुएय की अपेत्ता पाप अधिक शक्तिशाली दिखाई देता था लेकिन फिर भी वे कहा करते थे कि जीवन की असत श्रीर निन्दनीय शक्तियों पर श्रंतिम विजय सत की ही होगी। जैसे ही उन्हें सत पर ऋसत की विजय की संभावना दिखाई देती थी वे उनमें समभौता, जो कि मध्यवर्ग की विचारधारा के लिए आवश्यक है, करा देते थे। १६३१ का गाँधी-इरविन पैक्ट उनके जीवन-दर्शन या दृष्टिकोण की राजनीतिक आधारशिला थी। यथार्थवाद और ऋादर्शवाद का समन्वय, समाजवाद श्रीर पूंजीवाद का समन्वय और क्रांति श्रोर रूढ़िवादिता का समन्वय~ वे मौलिक तत्व थे, जिनसे उनका मस्तिष्क श्रौर कला श्रनुप्राणित थे। वे उपन्यास को जीवन का प्रतिविम्ब और उसकी आलोचना समभते थे। वे जासूभी और प्रेमकथाओं की विद्यमानता और लोकप्रियता पर खेद प्रकट किया करते थे।

प्रारम्भ में कथासाहित्य की प्रवृत्ति विशेष रूप से प्रेम-चित्रण की श्रोर थी। देवकीनन्दन खत्री, किशोरीलाल गोस्वामी श्रीर गहमरी जैसे लेखकों ने लगातार प्रेम-प्रधान उपन्यास लिखे। उन सबने जादू श्रीर श्राकर्षण, प्रेम श्रीर विलास, उत्साह श्रीर साहस से भरे जगत की सृष्टि की। उन्होंने पाठकों की कौत्हल और श्राद्भुत्य की प्यास को शान्त किया। उनके उपन्यासों के ताले पेचीदा, दरवाजे जादूभरे श्रीर कमरे रहस्यमय हैं। योड़े से मानवीय स्पर्श के साथ चमत्कार श्रीर प्रेम की सृष्टि करने के लिए सब तत्वों का समन्वय कर दियागया है। ऐसे प्रेम-प्रधान उपन्यासों में चिरत्र-चित्रण केवल नाम का रहा है। उनमें तो घटना श्रीर कथावस्तु की ही प्रधानता रहती है। प्रेमचन्द ने ऐसे उपन्यासों का विरोध किया। उन्होंने बताया कि उपन्यास का लह्य केवल लोगों का मनोरंजन ही नहीं है बरन् उनका सुधार करना भी है। उपन्यास का उद्देश्य मानवचिरत्र पर प्रकाश हालना श्रीर सामाजिक बातावरण से उसका सम्बन्ध स्पष्ट करना है। कथावस्तु को भी उन्होंने उचित महत्व दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि उसे सामाजिक ध्येय के श्रधीन होना चाहिए। प्रत्येक प्रसंग या घटना जीवन से मिलती-जुलती होनी चाहिए। वह पहले उपन्यासकार थे, जिन्होंने स्वयं चरित्र-प्रधान उपन्यास लिखे श्रीर दूसरों से भी वैसे उपन्यास लिखने के लिए कहा।

'सेवासदन' (१६१४) उनका पहला उपन्यास है, जिसमें अनेक चिरत्रों का विकसित स्वरूप है और जिसमें मध्यवर्ग की सम-स्याओं पर सुन्दरता से प्रकाश डाला गया है। उसमें एक ऐसी लड़की की कष्टकथा है, जिसकी शादी एक कर, संकीर्ण हृदय रखने वाले, कृपण और ईर्क्याल युवक से हुई थी। यह उसे एक रात को देर से आने के साधारण से अपराध पर घर से निकाल देता है। एक छोटी नाव तूफानी समुद्र में बहने के लिए छोड़ दी जाती है। एक परित्यक्त लड़की के लिए हिंदू समाज में कोई श्थान नहीं है। सुमन वेश्या होने को विवश हो जाती है। समस्त पात्र और घटनाएं इसी समस्या के आसपास केंद्रित हैं। सुमन उपन्यास का केन्द्र है। उसका पिता एक क्लर्क था और हुआ था। वह पकड़ा जाता है और जेल भेज दिया जाता है। उसके न रहने पर माता श्रीर कोई मार्ग न देखकर एक १४) प्रतिमास कमाने वाले वृद्ध से उसकी शादी कर देती है। सुमन अपनी शादी से असंतुष्ट थी। उसे पता चल गया कि उसका पति अत्यंत गरीब है और आराम की जिंदगी विताने के लिए जो चचित इच्छाएँ हैं उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। उसके पड़ोस में रहने वाली वेश्या भोली उसकी सुख से जिंदगी विताने की इच्छा को और तीत्र बना देती है। उसका पति गजाधर संकीर्ण हृदय रखने वाला और ईर्ष्यालु व्यक्ति था। वह इस वात को नहीं सह सकता कि वह स्वतंत्रतापूर्वक अपने से अधिक सम्पन्न किसी मित्र के यहाँ श्राती-जाती रहे। एक बार वह रात को संगीत श्रौर नृत्य के उस समारोह से ट्रेकरके लौटती है, जो एक म्यूनिसिपल सदस्य के घरपर आयोजित था। उसी वीच गजाधर ने उसे अपने घर से निकालने का निश्चय कर लिया। वह इस खुंख्वार दुनिया में शरण लेने के लिए छोड़ दी गई। वह एक म्यृनिसिपल सदस्य के घर जाकर ठहरी, लेकिन चुनाव के समय वह एक परि-त्यक्ता को अपने घर में रखकर अपनी प्रतिष्ठा खोने के लिए तैयार नहीं था। सुमन भोली के साथ रहने के लिए विवश हुई। उसने उसका स्वागत किया। गजाधर यह सुनकर साधू हो गया। वह इस श्रपमान को नहीं सह सका। उपन्यास में समाज सुधारक विद्वलद।स, जिसने सुमन के पति को उसे घर से निका-लने के लिए उकसाया था, सुमन के सुधार करने की सोचने लगता है। पद्मसिंह, जो कि समाज का स्तम्भ है, उसके नैतिक पतन के लिए श्रपने को जिम्मेदार सममता है श्रौर पश्चात्ताप करता है। इस घृणित मार्ग पर चलने के लिए सुमन को वाध्य किया गया था। शेष कथा मध्यवर्ग के उन व्यक्तियों के कुकर्म और पाखरह पर प्रकाश हालती है, जो अपने को सज्जन और समाज-सुधारक

समभते हैं। सुमन की बहन को भी उसके कारण कष्ट उठाना पड़ता है। कृष्णचन्द्र जेल से छूटकर आत्महत्या कर लेता है। सदनसिंह उसकी बहन से शादी कर लेता है। अंत में ऐसी अभागी स्त्रियों को शरण देने के लिए एक आश्रम की स्थापना की जाती है।

कहानी दो सूत्रों में विभाजित हो जाती है। सुमन-गजाधर की कथा वड़ी है और शान्ता सदन की छोटी। पहली का अन्त 'सेवासदन' है और दूसरी का परिणाम शादी है। दोनों कथा-सूत्रों में सामाजिक समस्या श्रौर सामाजिक लच्य को केन्द्र बनाया गया है। म्युनिसिपैलिटी द्वारा एक प्रस्ताव पास किया जाता है, जिसमें वेश्यात्रों को शहर से बाहर निकालने, उनको पार्की में जाने से रोकने, जिस किसी उत्सव में वे जनता के मनोरंजन के लिए जायँ उस पर भारी कर लगाने और उनको इस बात की छूट देने का निश्चय किया गया था किया तो वे नौ महीने के भीतर शादी कर लें या अपनी जीविका कमाने के लिए कोई दस्त-कारी सीख लें । इस स्थल पर प्रस्ताव पर विचार करते हुएप्रेमचंद एक सुधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। वे पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं, जो कि सुधारा जा सकता है। वे प्रत्यज्ञ रूप से समाज-सुधार की भावना से अनुप्राणित दिखाई देते हैं। वे अभागी स्त्रियों के लिए सहानुभूति उत्पन्न करके, नगर के बाहर उनके रहने की व्यवस्था करके ऋौर ऐसी पश्चात्तापप्रस्त त्रात्मात्रों के लिए त्राश्रम की व्यवस्था करके, जोकि पवित्र स्रौर स्वस्थ जीवन विताना चाहती हैं, वेश्यावृत्ति की समस्या का हल स्रोजने का प्रयत्न करते हैं। नगरों में मध्यवर्ग की जनता के जीवन को जो सामाजिक बुराई खाए जा रही है, उसकी ऊपरी रोकथाम करने के लिए उनका सुधारक यहां प्रकट होता है। **उनके वर्ग की विचारधारा उनके मार्ग में बाधक होती है और** 

उन्हें गहराई में जाकर उन सामाजिक श्रोर श्राधिक कारणों को नहीं खोजने देती, जो इस समस्या को उत्पन्न करते हैं। प्रमचन्द इन वेबसों को बचाने के इच्छुक हैं, श्रन्यथा जो उपचार वह बतात हैं वह वेश्यावृत्ति की युग-युग से चली श्राती हुई समस्या के मृल पर चोट नहीं करता। वे इस सामाजिक समस्या की श्रोर श्रावर्ग पर श्रावश्यक वल दिया गया है। यह जीवन का चरम लच्च हैं। जीवन के इस श्रादर्श का प्रतिनिधित्व करने वाला गजानन्द कहता है कि ज्ञान, भक्ति श्रोर सेवा विभिन्न युगों में मुक्ति के पृथक-पृथक पथ रहे हैं। श्राधुनिक युग में मुक्ति की प्राप्त पीड़ितों की सेवा से ही हो सकती है। 'सेवासदन' इस सामाजिक श्रादर्श का मूर्त हव है।

उपन्यास के सभी प्रमुख पात्र मध्यवर्ग के हैं और उनका चित्र-चित्रण जीवन के सुधारवादो दृष्टिकोण से किया गया है। लड़की के पिता कृष्णचन्द्र में इस वर्ग के सव गुण और श्रव-गुण विद्यमान हैं। वह एक भोले हृदय का व्यक्ति है, जो कठिन श्रार्थिक परिस्थितियों के कारण रिश्वत लेता है लेकिन वह यह नहीं जानता कि उसे पचाया कैसे जाय। वह पकड़ा जाता है, गिरफ्तार होता है और पाँच वर्ष के लिए जेल भेज दिया जाता है। इस काल में उसमें जो परिवर्तन होता है वह श्रीर भी युरा है। उसका श्रेप जीवन वेदना, शोक, पश्चात्ताप श्रीर भी युरा है। उसका श्रव जीवन वेदना, शोक, पश्चात्ताप श्रीर नहीं है। उसका श्रन्त श्रात्महत्या से होता है। श्रपने उपन्यास के श्रनावश्यक पात्र को हटाने का लेखक के पास यह सुगम उपाय है। उपन्यास की नायिका सुमन एक प्रफुल्ल बालका है। उपन्यास उसके चरित्र के यथार्थवादी चित्रण से श्रात्महत्या है। विचारधारा

में होता है। भले ही इस आदर्शवाद से उसका चरित्र निर्जीव हो गया हो परन्तु इतना मानना पड़ेगा कि उसके जीवन की रचा इसी श्रादर्शवाद ने की। प्रेमचन्द ने बताया है कि कैसे एक कमजोर मस्तिष्क का व्यक्ति श्रपनी परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। सुमन का पालन-पोषण विलास श्रौर सुख में हुन्रा था; वह श्रानन्दमय जीवन की श्रभ्यस्त थी। वह कुछ-कुछ श्रभिमानी और श्रहंवादी भी थी। वह वैसी ही प्रवृत्ति रखने वाली स्त्रियों से भी घिरी हुई थी। उसके घर के सामने रहने वाली भोली ने उसके मन को लुभा लिया। लड़की के पास भड़कीले कपड़े थे, जिनको वह प्रतिदिन बदला करती थी। पहले तो सुमन उससे घृणा करती थी लेकिन पीछे उसे पता चला कि गृहस्य स्त्रियों की अपेज्ञा वेश्याओं का अधिक श्रादर है। इन सब बातों ने उसके मन को बदल दिया और वह इस स्त्री की श्रोर उन्मुख हो गई, जो शहर के सभी प्रति-ष्ठित व्यक्तियों के आकर्षण का विषय थी। प्रेमचन्द ने उसके, हृदय के द्वन्द्व ऋौर उसके मस्तिष्क की हलचल का चित्रण नहीं किया है। ऐसा इसलिए हुआ है कि वे चरित्र-चित्रण से अधिक सामाजिक समस्यात्रों में त्रभिरुचि रखते हैं। कथा के मार्ग का निश्चय उनके सुधार का उत्साह करता है। सदन का श्रागमन उसके प्रेम में पड़ने के लिए और अन्त में शादी द्वारा उसकी बहन की मुक्ति के लिए ही होता है। इस युवक से सम्पर्क के समय सुमन का चरित्र अस्पष्ट, अविकसित और रहस्यमय रहता है। उससे समाज घृणा करता है। इस कारण उसके मस्तिष्क में उस दुनिया के लिए असन्तोष और अहिंच पैदा हो जाती है, जिसमें कि उसकी वहन भी शामिल है। श्रन्त में उसका पति समाज-सेवा का मार्ग दिखाता है। सुमन उस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। यह लेखक का आदरी

वाद है जो उससे जीवन की इस भूमिका को स्वीकार करवाता है। वह वास्तव में इसके अनुकूल नहीं है। यह कुछ कुछ उपर से लादी हुई चीज है। शरच्चन्द्र ने अपने उपन्यासों में ऐसी सित्रयों का चरित्र-चित्रण अधिक यथार्थवादी ढंग से किया है। प्रेमचन्द का समाज-सुधार का उमड़ता हुआ उत्माह उनके पथ में बाधक होकर उनके प्रधान चरित्रों के सौंदर्य को नष्ट कर देता है। कहानी के प्रारम्भिक भाग में सुमन कुछ विश्वास लेकर चलती है परन्तु कहानी के पीछे के भाग में उसका चरित्र समाज-सुधार की विल चढ़ जाता है।

पद्मसिंह मध्यवर्ग का एक विशेष प्रकार का प्रतिनिधि है। वह पुराने विचारों का है और अपने व्यवहार में नेतिकता का आप्रह रखता है। उसके चरित्र में ऋादर्श का भी पुट है। उसकी निजी मान्यताओं श्रौर सामाजिक व्यवहार के वीच भारी श्रसं-गतियां हैं। उसका मस्तिष्क कमजोर है। इस कारण वह सरलता से दूसरों के कहने में आकर वेश्याओं को नृत्य के लिए निमंत्रित कर लेता है। वह इससे घुणां करता है लेकिन विवश है। सदन अोर शान्ता का वैवाहिक गतिरोध उमके दुर्वल चरित्र का परिएाम है। यह कल्पना करना भी कठिन हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति कैसे एक समाज-सुवारक का कठिन कार्य कर सकता है। उसको जीवन की प्ररेगा कहाचिन् विट्ठत्तहास से मिलती है। यह सजीव पात्र न होकर, सांचे में ढला हुआ-सा जान पड़ता है। उसकी एकमात्र अभिलापा विधवाओं और पतित नारियों के उद्घार करने की है। प्रेमचन्द ने उसके चरित्र का चित्रण इसी रूप में किया है। उसके चरित्र में उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि एक समाज सुवारक को अपने लह्य तक पहुंचने के लिए क्या-क्या बाबाएं पार करनी पड़ती हैं। उस सुवार के युग में मध्यवर्ग की जनता के लिए इसका मूल्य बहुत अधिक था। लेखक, जो कि आर्यसमाज की विचारधारा से प्रभावित था, अपने पात्र का चरित्र सामयिक प्रभाव और सामाजिक प्रगति के अनुकूल प्रस्तुत करने के लिए वाध्य था।

सदन का चरित्र कुछ थोड़ा-सा भिन्न प्रकार का है। उसके चरित्र की विलासिता अन्त में उसे सदाचारी बना देती है। श्रमरनाथ उसका मृल रूप है, जो श्रारम्भ में लापरवाही श्रौर निरर्थकता से भरी जिन्दगी विताता है परन्तु पीछे चलकर सामा-जिक और राजनीतिक कार्य के लिए विशाल चेत्र को अपनाता है। उसके व्यक्तित्व का विकास वास्तव में उन आग्दोलनों में होता है जिनका मंचालन वह पीड़ितों की भलाई के लिए करता है। सदन के कार्य समाज तक ही सीमित हैं। श्रमरनाथ ऋपने कार्य के ज्ञेत्र का विस्तार ऋछूतों के राजनीतिक श्रौर त्रार्थिक पुनुरुत्थान तक करता है । 'सेवासदन' श्रौर' 'कर्मभूमि' के वीच अपनी विचारधारा को परिवर्तित करने और अपनी कला को विकसित करने के लिए प्रेमचंद ने बड़ी लम्बी छलाँग मारी है। सामाजिक-चेतना-सम्यन्न मध्यवर्ग के एक विशेष प्रकार के लेखक से वे शोषण के विरुद्ध संघर्ष करती हुई जनता के लिए 'जनकलाकार' बन गए हैं। दूसरे उपन्यासों में वर्णित विशाल जनसमूह की घातक दरिद्रता के सामने इस उप-न्यास की वेश्यात्रों की समस्या महत्वहीन-सी जान पड़ती है।

उपन्यास का सामाजिक ध्येय नितान्त स्पष्ट है। कई युगों से चली आती हुई परम्परा पर नेतिक और भावुकतापूर्ण हिष्टिकोण से निर्ह्यतापूर्वक आक्रमण किया गया है। अपने। वर्ग के पवित्रतायादी हिष्टिकोण को लेकर चलने वाले इस लेखक की सम्मति में इस बुराई के कारणों की जड़ें मानव-प्रकृति में नहीं हैं वरन इसके अंकुर तत्कालीन वातावरण में मिलते हैं और

श्रीश्वासन श्रीर सहानुभूति प्राप्त स्त्रियां पाप श्रीर घृणा के जीवन से बचाई जा सकती हैं। जिस वहुंविवाह प्रथा की उपज यह वेश्यावृत्ति है उसकी लेखक ने विलक्कल श्रवहलना कर दी है। इस सामाजिक वुराई का उसने जो विश्लेपण किया है वह भी उथला है श्रीर जो उपचार सुभाया है, वह भी वैसा ही प्रभावरहित है। लेकिन वह सबसे पहले लेखक थे, जिन्होंने वह उत्साह के साथ इस समस्या पर लेखनी चलाई। सेवासदन वह प्रथम यथार्थवादी, श्राधुनिक श्रीर साहित्यिक उपन्यास था जिसने हिन्दी भाषी जनता में हलचल मचा दी। प्रत्येक व्यक्ति ने यह श्रनुभव किया कि साहित्य गगन में एक नये नच्चत्र का उदय हो रहा है। पुराने ढर्रे की काल्पनिक जाम्सी श्रीर प्रेम की कहानियों श्रीर दूसरी भाषा से श्रनुवादित श्रीर उधार ली गई कहानियों श्रीर दूसरी भाषा से श्रनुवादित श्रीर उधार ली गई कहानियों के वाद यह नई कृतियां श्रीधक ताजगी दने वाली थीं।

'वरदान' भी ऐसी ही प्रारम्भिक कृति है, जिसका सम्बन्ध मध्यवर्ग के जीवन से हैं। यह कृषि-सम्बन्धी महाकाव्य ('प्रमा-श्रम') के बाद प्रकाशित हुआ था। प्रेमचन्द ने अपनी वर्णन शिक्त, परिपक्त मनोत्रैज्ञानिक विश्लेपण और कथोपकथन की स्वाभाविकता का प्रदर्शन इस उपन्यास में किया है लेकिन कथा-वस्तु इतनी प्रधान हो गई है कि चरित्र चित्रण की ओर कम ध्यान जा पाया है। चूं कि इसका उद्देश्य सनसनी पैदा करना है, विश्वसनीय तथ्यों का उद्घाटन नहीं, इसलिए कथावस्तु के संगठन में सजीवता की अपेन्ना घटनाओं का घटाटोप ही प्रधान रूप से मिलता है। सनसनीखेज उपन्यासों से अपनी भूख मिटाने वाला लेखक उनके प्रभाव को छोड़ नहीं सका है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह उपन्यास उनके प्रारम्भिक प्रयत्नों में से है, जिनमें कथावस्तु का संगठन अप्रौद और सामान्य कोटि

का मिलता है। उपन्यास की मूलकथा प्रेम और कर्तव्य के द्वन्द्व पर आधारित है। इसके लिए वह एक युवक और युवती को प्रस्तुत करता है। वे बचपन से साथ पले हैं। यह स्वाभाविक है कि उन दोनों में गहरा श्रनुराग हो लेकिन भाग्य उनका साथ नहीं देता। व्रजरानी की माँ उसकी शादी एक अधिक सम्पन्न युवक से करने का निश्चय करती है। प्रताप को इससे धक्का लगता है। प्रेम और कर्तव्य से पीड़ित लड़की की शादी एक कमज़ोर मस्तिष्क रखनेवाले युवक कमलाचरण से हो जाती है। कमलाचरण एक विचित्र ढंग से ऋलग हो जाता है। वह ऋपने माली की लड़की के प्रोम में फंस जाता है। वह लड़की के पिता द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है। वह घर से भाग खड़ा होता है श्रीर एक चलती गाड़ी में चढ़ जाता है लेकिन बिना टिकिट यात्रा करने के विचार से वह इतना ऋधिक भयभीत हो उठता है कि चलती गाड़ी से कूद पड़ता है श्रौर मर जाता है। बुरे श्रादमियों से बचने का यह श्राच्छा तरीका है। उसके माता-पिता भी ऐसे ही अद्भुत ढंग से हटाए जाते हैं। अपने भाग्य को आज्माने के मैदान में प्रतापचन्द ही अकेला रह जाता है। लेकिन वह अपने को अपराधी समकता है। उसके मन में प्रेम और कर्तव्य के वीच संघर्ष होता है। वह ऋौर कोई मार्ग न देखकर साधू हो जाता है। भारतीय लेखकों के लिए यह सरल उपाय है। वे जीवन के इस प्रकार के संघर्ष को खौर किसी प्रकार से व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे संघर्ष का श्रंत करने का दूसरा सुभीते का उपाय भाई-बहन का सम्बन्ध है। शरबन्द्र ने अपनी कहानियों में पिछले उपाय का श्रवलम्बन किया है। प्रतापचन्द्र सन्यासी होकर समाज-सेवा करता है। विरजन सहस्र कविता लिखना आरम्भ करती है, जिसके कारण पाठकों में हलचल मच जाती है। लेकिन कहानी का अन्त यहीं नहीं होता। लेखक एक ऐसी

रहस्यमय लड़की को उपस्थित करता है जो अधिकांश भारतीय लड़िक्यों की भाति इस युवक से शादी करने के लिए धेर्य और शांति से प्रतीचा कर रही थी। सब लोगों में विरजन ही प्रताप श्रौर महादेवी की शादी के लिए आगे बढ़ती हैं। वह उसके धेर्य और सहनशक्ति से ऋत्यधिक प्रभावित होती है। वह उससे शादी करने को राजी हो, जाता है लेकिन वह सन्यासिनी होने का निश्चय कर लेती है। यहाँ से कहानी एक अद्भृत मोड़ लेती हैं। महादेवी का चरित्र रहस्यमय ही रहता है। खोखले ऋादर्श-वाद की रज्ञा के लिए दिये गए लम्बे लम्बे व्याख्यान व्यर्थ हो जाते हैं। अपने आदर्शवाद के प्रचार के लिए लेखक को अनेक बाजीगर के-से खेल दिम्बाने पड़ते हैं। विरजन कविताएं लिखती है श्रीर विदेशों तक उसकी कीर्ति व्याप्त हो जाती है। श्रनावश्यक पात्रों से छुटकारा पाने का सबसे ऋच्छा उपाय मृत्यु है। प्रताप श्रीर महादेवी विना श्रपने मानसिक संघर्ष की कष्ट्रपद पीड़ा का प्रदर्शन किये साधू हो जाते हैं। कमलाचरण का श्रपने माली की लड़की से प्रेम कराया जाता है। उसकी मृत्यु वड़ी सनसनी-पूर्ण होती है। प्रो० भटनागर, जिन्होंने कि प्रेमचन्द पर एक श्चात्यन्त सुनद्र पुस्तक लिखी हे, इस पात्र के प्रति बड़ी सहा-नुभूति रखते हैं क्योंकि उसमें मानवीय कमजोरी है। दूसरे पात्र रक्त-मांस के नहीं हैं। पुस्तक निर्जीव चित्रों में ही एकमात्र श्रपवाद है।

'प्रतिज्ञा', जो ऐसा ही उपन्यास है, १६०४ में लिखे गए 'प्रमा' का परिवर्द्धित संस्करण है। यह विधवाओं के पुन-विवाह की समस्या को लेकर चला है। सुधारक प्रमचन्द ने विधवाओं के जीवन को नष्ट करने वाली इस सामाजिक कुरीति की बुराई का भण्डाफोड़ किया है। अमृतराय, जो स्वयं एक सिक्य सुधारक है, एक लड़की से सगाई होने पर, एक विधवा

से शादी करने का निश्चय करता है, जिसे वह चाहता है और प्यार करता है। वह उसकी साली है। उसने एक सार्वजनिक सभा में प्रतिज्ञा की है कि वह विधवा से शादी करेगा। इसी बीच प्रेमचन्द उसके लिए रंगमच तैयार करते हैं। कथावस्तु के लिए एक विधवा की आवश्यकता पड़ती है। पूर्णा इसके लिए प्रस्तुत की जाती है। उसका पति हाल ही में नदी में डूब चुका है। दूसरे व्यक्ति भी उसके सम्मुख प्रेम का प्रस्ताव लेकर आते हैं। वह यद्यपि कमलाप्रसाद की पत्नी की सहेली है लेकिन किर भी वह उसे फँसाने का प्रयत्न करता है। वह उसे गाड़ी में विठाकर घोले से एक बाग में ले जाता है और वलात्कार करने की चेष्ठा करता है। लेकिन उसके सतीत्व की रज्ञा हो जाता है। पूर्णा उसका सिर फोड़ देती है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसे ऐसे जोर का धक्का लगता है कि अन्त में वह सुधर जाता है। अमृतराय विधवाओं की स्थिति सुधारने के कार्य में लगा रहता है। जिस लड़की से उसकी शादी होने वाली थी उससे उसका मित्र शादी कर लेता है। पूर्णा श्चपने स्वामी की सेवा में लग जाती है। वह ध्यान में डूब जाती है। ऋमृतराय इस प्रकार एक विधवा से शादी करने की ऋपेत्ता विधवात्रों की समस्या को सुलकाने का व्रत लेकर ही अपनी प्रतिज्ञा पृरी करता है।

एसं समाज-संतप्त प्राणियों को आश्रय देना प्रेमचन्द को आरयन्त प्रिय है। 'सेवासदन' ऐसी पतित नारियों को आश्रय देने का प्रारम्भिक प्रयत्न था, जिनके नैतिक पतन की पूरी जिम्मेदारी उन्हों पर नहीं है। इस उपन्यास में विधवाओं के लिए वनिताश्रम की स्थापना की गई है। समाज-सुधारक के नाते वह अपने पाठकों में केवल सामाजिक चेतना उत्पन्न करके

ही सन्तुष्ट नहीं होते, सामाजिक बुराइयों के लिए कियात्मक हल सुमाने को भी उत्सुक रहते हैं। यदि शारच्चन्द्र से तुलना की जाय तो सामाजिक समस्याओं के विश्लेषण में शारच्चन्द्र अधिक संयत जान पड़ेंगे। विधवा का जीवन उनकी कला का मूल हैं। लेकिन उनमें समाज सुधार के लिए उत्साह नहीं है। उनके उपन्यासों में विधवाओं के जो वड़े-वड़े चित्र हैं वे अपने रंगों के लिए प्रसिद्ध हैं। वह सबसे अधिक कचि चरित्र-चित्रण में रखते हैं। प्रमचन्द्र का सम्बन्ध विशेष काम चरित्र-चित्रण में रखते हैं। प्रमचन्द्र का सम्बन्ध विशेष काम समस्या के आसपास पात्रों का जमघट खड़ा करना है। 'प्रतिज्ञा' रक्त-मांस के पात्रों वाले उपन्यास की अपेचा विधवाओं के उद्धार की समस्या से अधिक सम्बन्ध रखता है। इस उपन्यास में घटनाओं का आधिकय इस बात का सूचक है कि यह उनकी आरम्भिक कृति है। पात्र और कथावस्तु दोनों ही सामाजिक ध्येय और सुधार-भावना के आश्रित हैं।

'निर्मला' भी इसी कोटि का उपन्यास है। इसमें एक साथ दो समस्याओं पर विचार किया गया है—एक तो दहेज की प्रथा और दूसरी एक जवान लड़की की एक ऐसे वृद्ध से शादी, जिस की पत्नी मर चुकी हो। इसमें अलग-अलग तीन मध्यवर्गीय पिरवार फँसे हुए हैं। उपन्यास में एक पिरवार वावू उद्यभानु का है, दूसरा वावू तोताराम का और तीसरा सिन्हा साहब का। उदयभानु के दो लड़कियाँ हैं। निर्मला शादी के लायक है। सिन्हा के पुत्र को उसके लिए खोजा गया है। सिन्हा शादी में खूब दहेज मिलने की आशा करते हैं। लड़की का पिता इसके लिए पर्च्वास हजार रूपया नहीं दे सकता। वह अपनी पत्नी से मगड़ता है और कोध में घर छोड़कर चल देता है। इस समय तक कहानी सीधे-सादे ढंग से चली जाती है। अब वह अचानक

एक गुरुडे के हमले का शिकार होता है, जिसे उसने तीन वर्ष के लिए जेल भिजवा दिया था। मुंशी उदयभानु चल वसते हैं। इस कारण निर्मला की सगाई सिन्हा के पुत्र से नहीं हो पाती। वह निर्देयता से एक वृद्ध के ह्याले कर दी जाती है, जिसके पहली पत्नी से तीन बड़े-बड़े लड़के हैं। युवती पत्नी को अपने युवक वेटों भी देखभाल करनी पड़ती है। सवसे वड़ा लड़का मंशाराम उसी की उम्र का है। उसे उसके प्रति कुछ अनुराग हो जाता है। तोताराम स्वभावतः उनके प्रोम के प्रति शंकालु और ईर्घ्यालु हो उठता है लेकिन उसकी शंकाएं निराधार हैं। तोता-राम अपने पुत्र से अपना पीछा उसे होस्टल में भेजकर छुड़ाता है जहाँ वह बीमार पड़ता है और मर जाता है। जियाराम उसके आभूषण चुराता है और उनसे नाता तोड़कर जीवन का अंत कर लेता है। बुड्ढे की वकालत चलनी कम हो जाती है। पूरा परिवार दरिद्रता की दशा को पहुँच जाता है। सियाराम उज कर एक साधू के साथ भाग जाता है। तोताराम भी घर छोड़ देता है। वेचारी निर्मला अपनी लड़की के साथ रह जाती है। वह भी मर जाती है। पूरी कहानी का अन्त एक घने विषाद में होता है, जो पाठक के कंठ को गद्गद् कर देता है और उसकी श्रांखों को श्रांसुओं से भर देता है। प्रेमचन्द ने दहेज की घातक प्रथा का भएडाफोड़ किया है, जोकि इस दुःखान्त कथा का मूल कारण है। यही प्रथा इस अनमेल विवाह और उसके परिणामस्वरूप होने वाली वेदना को जन्म देती है। निर्मला मरती हुई कहती हैं—'मेरी लड़की की शादी किसी उचित व्यक्ति से की जानी चाहिए।" लेखक का मत है कि यह कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है वरन यह एक सामाजिक रोग है, जिसका स्थायी उपचार होना चाहिए।

जैसा कि कहा जा चुका है, इस उपन्यास में चरित्रों का

विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ। उपन्यासकार का उद्देश्य चरित्र-चित्रण नहीं है प्रत्युत एक सामाजिक समस्या का अध्ययन प्रस्तुत करना है। मध्यवर्ग के जीवन से सम्बन्ध रखन वाला उपन्यास 'रावन' इन उपन्यासों में एक अपवाद है। इस उपन्याम के नायक का चरित्र, उसकी सामाजिक परिस्थितियों की हिष्ट से अत्यंत सुन्दर है अन्यथा अपने प्रत्येक उपन्यास में लेखक ने श्रपने पात्रों का चरित्र-चित्रण स्थृल रूप से ही किया है और सनको अपनी कला की कूँची से छू भर दिया है। निमला एक ऐसी स्त्री है, जो दहेज प्रथा की वेदी पर विलदान हो जाती है। वोताराम एक विशेष प्रकार का ईर्ष्यालु श्रीर शंकालु बुड्ढा है. जो अपनी युवती पत्नी और युवक पुत्र के मिलने में भी मदेह करता है। मंशाराम का चरित्र विश्वसनीय नहीं है। वह एक एसे परिवार के कष्ट और संताप को बढ़ाने के लिए ही अतिशयोक्ति पूर्ण ढंग से चित्रित किया गया है, जो अन्त में पूर्णरूपेगा नष्ट हो जाता है। निर्मला की छोटी बहन की शादी से सम्बन्ध रखने बाला आदर्श से मुक्त प्रसंग एक विशेष उद्देश्य से रखा गया है। जिस डाक्टर की शादी पहले उसके साथ होने वाली थी उसके लिए यह प्रायश्चित है। ऐसे पात्रों से छुटकारा पाने के लिए, जिनका आगे विकास नहीं हो सकता, लेखक के पास आत्महत्या और आकस्मिक मृत्य ये तो ऐसे उपाय हैं, जिन्हें वह बहुधा काम में स्नाता है। निर्माला में घटना और वस्तु का संगठन सुन्दर है। सारी घटनाएँ एक ऐसी अभागी लड़की के जीवन के आसपास केन्द्रित हैं, जो एक ऐसे धनी बुद्ध के हाथ बच वी जाती है, जो आयु की दृष्टि से उसका पिता होने योग्य है। प्रेमचन्द्र ने अपनी बासना को शांत करने के लिए सादी करने वाले वृद्धों श्रीर अपनी ज़ड़कियों के भाग्य का सौदा करने वाले पिताओं की कड़ी चेतावनी दी है।

'ग़बन' (१६३०) में एक ऐसी अत्यंत रोचक समस्या को उठाया गया है, जो निम्त मध्यवर्ग की जनता के जीवन को प्रभावित करती है। एक स्रोर धन का निरंतर स्रभाव स्रौर दूसरी श्रोर उच्च श्रेणी का रहन-सहन उनकी प्रसन्नता को नष्ट कर देता है। प्रेमचंद ने एक ऐसे युवक की कथा लिखी हैं, जो अपनी नवविवाहिता पत्नी के लिए कीमती हार खरीदता है और उसकी विना जानकारी के कर्ज़ में फंस जाता है। अपने कर्ज़ को अदा करने के लिए वह ग़वन करता है। मध्यवर्गीय राम्मानभावना श्रीर श्रपने श्रभिमान के कारण वह कर्ज श्रीर ग़वन का रहस्य अपनी पत्नी को नहीं बताता। यदि उसने उससे कहा होता तो उसने उस घातक आभूषण को लौटाकर आसानी से उसे वचा लिया होता। इस प्रकार नवदम्पति का जीवन ऐसे संकट से व्यतीत होता है, जो पति-पत्नी की प्रसन्नता के लिए हानिकारक है। पत्नी निसंदेह गहनों की बेहद शौकीन है। पति एक मामूली कतर्क होने के कारण उसकी मांग को पूरा नहीं कर सकता; किर भी वह उसे मना नहीं कर सकता। कर्ज से बुरी तरह द्वने के कारण वह अपने दफ्तर से रुपये का रावन करता है श्रीर घर से भाग जाता है। वह अपने को दलदल में फंसा हुआ पाता है और ज्यों ज्यों वह निकलने की कोशिश करता है त्यों-त्यों उससे निकलना उसके लिए कठिन होता जाता है। रमाकांत का पूरी तरह नैतिक पतन हो जाता है। वह चाहे जितना भूठ बोल सकता है, माँग सकता है, भोली-भाली स्त्रियों के सतीत्व के साथ खिलवाड़ कर सकता है, अपनी रहा के लिए मुखबिरी तक कर सकता है और वेश्याओं के यहाँ भी आ-जा सकता है। परिस्थितियों की विषमता उसे जीवन के निम्न मार्ग पर चलने को बाध्य करती है। यह उसके व्यक्तित्व का पूर्ण िं १ लेषण है। उसकी पत्नी जालपा ही अकेली उसका सुधार

करने और उसकी प्रतिष्ठा को वचाने के लिए वच रहती हैं।
जैसे ही उसे उसकी आर्थिक स्थित का पता चलता है, वह
अपने सोने के कड़े बेचकर कर्ज चुका देती है। यह उसके
त्याग का आरम्भ हैं। कहानी में वह भारतीय नारी की
प्रतिनिधि हैं। वेश्या को जब उसके त्याग का पता चलता हैं
तो उसके पति को उसे सौंपकर स्वयं नदी में डूब जाती हैं।
उसके लिए यह बहुत बड़ा त्याग है। इस पकार कहानी में एक
वेश्या का रूपिरवर्तन भी सम्मिलित हो जाता है। एक छोटीसी कथा उपन्यास में ऐसी भी हैं, जो एक जवान विधवा की
व्यथा का दिग्दर्शन कराती हैं। इस विधवा की शादी एक वृद्ध
और धनी-मानी वकील से होती हैं। उसका जीवन भी वैसा ही
दु:खपूर्ण हैं परंतु वह अपनी कथा का अंतः आत्महत्या द्वारा
कर लेती हैं। जिन पात्रों से लेखक किसी प्रकार भी छुटकारा
नहीं पा सकता उनके लिए यह उपाय रामवाण है।

विश्लेपण और श्रालोचना के लिए उपन्यास की कथावस्तु को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग का सम्बंध इलाहाबाद से श्रधिक है और दूसरे का कलकत्ते से। दोनों भागों का केन्द्रविद्व है रमाकांत। वहीं दोनों के बीच की कड़ी है। रतन और जोहरा की कथायें प्रधान कथा की सहायक हैं। वे कथा से गहरा सम्बंध रखती हैं। इस उपन्यास में प्रेमचंद का वस्तुकौशल निश्चय ही विकास को प्राप्त हुश्रा है। उन्होंने वस्तु-संगठन की कला पर श्रधिकार प्राप्त कर लिया है। पहले की तरह श्रव वह ऐसी घटनाओं का प्रत्यन्त समावेश नहीं करता जो पाठक को श्राश्चर्य में डाल दें या जो उसकी भावनाओं में तूफान ला दें। इस उपन्यास में तथ्यकथन की श्रवृत्ति कम है। रतन के चरित्र का समावेश एक भारतीय नारी के महान श्रादर्श को दिखाने के लिए किया गया है। जोहरा की

गाथा एक पतित नारी के उत्थान पर प्रकाश डालती है। यह उनकी सबसे प्रिय कथा है। शेष कथा वास्तिवक कथा-संगठन और सजीव चरित्र-चित्रण की दृष्टि से अत्यंत उच्चकोटि की है। जीवन को अभिव्यक्त करने के जो यथार्थवादी और आदर्श-वादी ढंग हैं, उनके लिए प्रेमचन्द के हृदय में सदैव संघर्ष रहा है। प्रस्तुत उपन्यास में यथार्थवाद की प्रवृत्ति उभर कर आई है। लेकिन उन्होंने जीवन की आवश्यक बातों को भावुकता से ही अपनाया है। सामाजिक समस्याओं और पात्रों के चरित्र का निरूपण करने में वे भावुकता को नहीं छोड़ सके हैं। 'रावन' ऐसा गठा हुआ उपन्यास है, जिसमें थोथे आवर्शवाद से उत्पन्न अनावश्यक विवरणों को जान-वृक्ष कर बचाया गया, है। इससे पता चलता है कि इस स्वनिर्मित लेखक ने जीवन के सममने का एक सुन्दर ढंग खोज-निकाला है।

कृषि-समस्यात्रों का निरूपण करने वाले पहले के उपन्यासों में प्रमुख पात्रों का जो रूप होता था, उससे इस उपन्यास के नायक रमाकांत का रूप यिलकुल भिन्न है। वह उन यिचित्र त्रादर्शवादियों में नहीं है, जिनके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह न तो बहुत श्रच्छा ही है श्रीर न बहुत युरा ही; बल्कि वह परिस्थिति, शिचा श्रीर सामाजिक वातावरण का प्राामी है। वह परिस्थितियों का सामना करने में श्रत्यंत कमजोर है श्रीर उनका दास बनकर रहता है। यह धारणा कि पात्र वातावरण की उपज होते हैं, इस उपन्यास में नए रूप में ही विकसित है। लेखक ने इस कहानी को लिखने से पहले गाल्जवदी के नाटकों का श्रनुवाद किया था, इसलिए ऐसा प्रतीव होता है कि उन नाटकों का इस कृति पर प्रभाव पड़ा है। उनके दूसरे पात्रों की भाँति रमाकांत रूढ़िवादी साँचे में ढला. हुआ नहीं है। वह निम्न मध्यवर्ग का कोमल हृदय का युवक है और हीन-भावना से पीड़ित है। वह भूठ बोलकर अपनी दिर-द्रता और अहंभावना को छिपाना चाहता है, जिससे उसकी कोई विशेष लाभ नहीं होता। इतना होने पर भी वह अपनी भानवीय कमजोरियों के लिए सहानुभूति का पात्र है। जालपा नारी के प्राचीन आदर्श को अपनाती है और अपने स्थामी के लिए सर्वस्व निछावर करती है। कानृन और पुलिस के पंजे से उसे छुड़ाने में वह अत्यंत निपुण है। उसमें कप्रसहन की अद्भुत इमता है। अन्य पात्र वैसे ही कल्पनात्मक दृष्टिकोण और गहरी सहानुभूति के साथ चित्रित हैं। देवीदीन अपने आतिथ्य, सत्यवादिता, सादगी, देशभिक्त और अपने शराबी-पन के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है।

यह सच है कि प्रेमचन्द मध्यवर्ग का चित्रण करते हैं लेकिन अपने आरंभिक काल में वे मध्यवर्ग का जैसा चित्रण करते थे, उससे यह चित्रण सर्वथा भिन्न कोटि का है। उदाहरण के लिए 'सेवासदन' में एक सामाजिक समस्या है। इस उपन्यास के पात्र इस समस्या का स्पष्टीकरण करने के लिए ही आते हैं। यद्यपि उपन्यास की प्रमुख पात्र सुमन है तथापि वह कहानी के सामाजिक ध्येय की सहायक बनकर ही आती है। 'प्रतिज्ञा' और 'वरदान' में भी मध्यवर्ग के परिवारों में अनमेल विवाहों की समस्या है और चरित्रों का महत्व उनके सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित होने के नाते ही है। क्रुपकजीवन संबंधी उन कितयों के बाद जिनमें कि १६२०-२२ के महान राष्ट्रीय आंदोलन का वर्णन है, प्रेमचन्द सामृहिक संघर्ष और हलचल से अवकाश महण करके अब भयानक सामाजिक वातावरण के विरुद्ध व्यक्ति के संघर्ष पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए जान पड़ते हैं। वे उस इयकि पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए जान पड़ते हैं। वे उस

होगया है और सामाजिक वातावरण की दृष्टि से अध्ययन की वस्तु बन गया है। यही वह वस्तु है, जिसे लेखक ने इस उपन्यास में दिखाया है। प्रेमचन्द नायक को उसकी शिक्षा और उसके वर्ग की दृष्टि से चित्रित करते हैं। वह इतना कमजोर है कि जिस सामाजिक वातावरण की वह उपज है और जिसका वह शिकार है, अपने सबसे बड़े उसी दुश्मन के खिलाफ वह नहीं लड़ सकता। राष्ट्रीय आंदोजन के प्रारंभिक काल में अन्य प्रमुख पात्रों ने साहसपूर्ण संघर्ष करके जो प्रशंसा पाई उसके मुकाबले में वह दया का ही पात्र बन पाता है। यदि 'सेवासदन' (१६१४) मध्यवग के जीवन का चित्रण करने वाला प्रथम उपन्यास है तो गावन' (१६३०) आंतम कृति है, जो उनकी कला के रूप को जिशेष रूप से स्पष्ट करती है। इस १६ वर्ष के समय में लेखक ने अपनी कला को प्रौढ़ता दी है और अपने शिल्प-विधान को पूर्ण बनाया है।

उनका एक और अच्छा उपन्यास 'कायाकल्प' (१६६८) इस उपन्यास से दो वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। इस उपन्यास में अनेक प्रकार की कथाओं का सिम्मिश्रण है। उपन्यास को दो प्रथक पृथक भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक का संवंध सामाजिक समस्या से हैं और दूसरे का संवंध आध्यात्मिक और रहस्यमय शक्तियों से। इसकी कथावस्तु के निर्माण में झः कथासूत्रों का समावेश किया गया है। परिणाम यह हुआ है कि कथा में अत्यधिक पेचीदगी आगई है। इन विभिन्न कथाओं को पृथक करना वड़ा मुश्किल है। वे कहीं-कहीं एक दूसरी के समा-नान्तर चलती हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रेमचन्द ने यह पेचीदा कथावस्तु उन पाठकों की दृष्टि से अस्तुत की है जो कहानी में अद्भुत तत्व के लिए वेचैन रहते हैं। जिस भाग में सामाजिक समस्या का समावेश है उसमें भी कई ऐसी अद्भुत घटनाएँ हैं, जोत सनसनी पेदा करती हैं—जैसे गोवध, साम्प्रदायिक दंगे.
जेतर के साथ भगड़ा आदि। दूसरा भाग, जो स्वतंत्र म्हण म विकसित होता है और अंत में एक आकस्मिक भटके के साथ इससे मिल जाता है, उत्तेजित करने वाली घटनाओं और रोमां-चित करने वाली कहानियों से भरा है। घटनाएँ और कहानियाँ प्रेम, रोमांस, आत्माओं के दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाने और एक स्त्री के सद्दा युवती बने रहने की अद्भुत बातों से पूर्ण हैं। नितांत असंभव और रोमांचक घटनाओं के सम्मिश्रण के कारण पाठकों की शिथिल शिराएँ कुछ समय के लिए उत्तेजित हो जाती हैं।

चक्रधर-मनोरमा प्रथम कहानी के केन्द्र हैं। दूसरी कहानी का विषय रूप परिवर्तन है। पहली का निर्माण और निवाह यथार्थवादी ढंग पर हुआ है, दूसरी का रहस्यवादी और आदर्श-वादी ढंग पर। समभ में नहीं आता कि एक ही उपन्यास में इन दो कथाओं को लेखक ने कैसे मिला दिया। सावधानी श्रौर परि-अम से किये गए विवेचन द्वारा छः प्रसंग ऐसे मिलते हैं जो सफल और असफल प्रेम का वर्णन करते हैं। चक्रधर-मनोरमा क्हानी असफल प्रेम की कहानी है। अहिल्या-चक्रधर की कथा लौकिक प्रेम से संबंध रखती है। मनोरमा विशालसिंह की कहानी खिएडत प्रेम की कहानी है। रोहिनी-विशालसिंह की कथा शिशुहीन और असफल प्रेम की है। महेन्द्रसिंह-देवप्रिया की कहानी रहस्यमय प्रेम की है और हरिसेवक-लोंगी की कथा का आधार आध्यात्मिक प्रेम है। प्रेमचंद ने इस उपन्यास में प्रेम के विभिन्न रूपें और उनके उद्देश्यों की ब्याख्या करने की चेष्टा की है। वह प्रेम, विवाह, रोमांस और उन्मुक्त प्रेम की छानबीन करते हैं। उपन्यास की अन्तर्निहित कथा जीवन के महत्व और रहस्य से संबंध रखती है लेकिन अस्पष्टता के आव-

र्ण में वह इतनी ढक गई है कि कहानी में कई स्थानी पर छहीं कथा-सूत्र अदृश्य होते दिखाई देते हैं।

चक्रधर विश्वविद्यालय का चमकता हुआ स्नातक है। वह श्रीपना जीवन समाज सेवा में लगा देता है। एक, लड़की को प्राइवेट रूप से पढ़ाता है और उसके प्रति उसे तीक अनुराग होंने लगता है। वह भी उसे प्रेम करने लगती है लेकिन शीघ ही ये प्रेमी बिछुड़ जाते हैं। चकधर एक अनाथ बालिका से शादी कर लेता है। मनोरमा की शादी एक ऐसे वृद्ध जमीदार से होती है, जिसकी तीन-तीन पत्नियां मौजूद हैं लेकिन जिसके कोई बच्चा नहीं है। वह प्रेम और कर्तव्य के बीच पिस जाती है। यह स्पष्ट है कि वह ऐसा अपने उस प्रेमी से पूछकर ही करती है, जो स्वयं इम जमीदार की जमीदारी में रहने वाले किसानों की भलाई में लग जाता है। प्रेमचन्द इस उपन्यास में रारीव किसानों को नहीं भूलते लेकिन अपने अन्य उपन्यासी की भाँति इस उपन्यास के आगो के अध्यायों में वे उनको प्रधानता नहीं देते। चक्रधर को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। मनोरमा उस पर अपने प्रेम की वर्षा करती है। अहिल्या रंग-मंच को छोड़ देती है और मर जाती है। वह उस वृद्ध की खोई हुई वालिका निकलती है। कहानी में यह ऋद्भुत संयोग की वात है। बुद्ध विशालसिंह अपनी नवविवाहिता पत्नी के प्रेम को जीतने के लिए जीतोड़ परिश्रम करता है। वह ऋपनी समस्तः जमीदारी श्रौर सम्पत्ति के लिए शिशु शंखधर को गोद ले लेखा है। उपन्यास के दूसरे माग में राजकुमारों और जमीदारों के पतित जीवन की कहानी है। देवश्रिया सदैव युवती रहने की कला जानती है। उसके पास एक ऐसी द्वा है, जिसकी कु वू दें पीने से मनुष्य अपनी युवावस्था को बनाए रख सकता है। यह रहस्यमय शक्ति, घृणित प्रेम और नारकीय जीवन की

विलक्षण कहानी है। यह प्रधान कथा के माथ-ताय चलती है
त्रौर पुनर्जन्म और आत्माओं के दूसरे शरीरों में प्रवेश करने
का वर्णन करती है। क्या पुनर्जन्म की स्मृति का वना रहना
सीमव है ? क्या मनुष्य का जन्म पूर्वजन्म की अपूर्ण अभिलापाओं को पूरा करने के लिए होता है ? क्या बोई व्यक्ति
यौगिक कियाओं द्वारा सदा युवा बना रह सकता है ? इन्हीं
अध्यात्मविद्या-सम्बन्धी समस्याओं पर उपन्यास के इस भाग
में प्रकाश डाला गया है। लेखक रहस्यवाद के भीतर खो जाने
का जो प्रयत्न करता है उसके कारण को समभने के लिए
१६२०-२२ के असहयोग आन्दोलन के विफल होने के वाद की
राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन आवश्यक है।

उपन्यास का प्रमुख पात्र चक्रधर है। उसके ऊपर दो जिम्मेदारियाँ हैं — एक तो उस लड़की के प्रति प्रेम और दूमरी जनता की सेवा। वह साहसी और अपने विचार व्यक्त करने में स्वतंत्र है, जैसा कि वह अपने जीवन के प्रारंभिक भाग में करता है। उसके चरित्र को कई वार कसौटी पर कसा गया है, पर वह हर बार खरा उतरा है। गोवध के समय, श्रक्तों से बेगार लेने के समय और जेलर के विरुद्ध आन्दोलन करने के समय वह श्रपने प्राणों की वाजी लगा देता है। वह कांत्रेस आन्दोलन का एक विशेष प्रकार का अहिंसक असहयोगकर्ता है। श्रपनी सुधार-भावना के उत्साह में ही वह अपने माता-पिता की इच्छा के विरुद्ध एक अनाथ लड़की से शादी करता है। उसके भीतर की राष्ट्रीय चेतना ने ही उसके जीवन को वदल दिया था। पोड़ित जनता के लिए वह अपनी सुख-सुविधा की जिन्दगी को छोड़कर उस जनता के शोपकों के विरुद्ध लड़ता है। उसके चरित्र की इस विशेषता को प्रेमचन्द ने इतना बढ़ा-चढ़ा-कर दिखाया है कि उनका आदर्शनाद खोखला और निर्जाव-सा

हो गया है। उसमें मानवीय स्पर्श का अभाव है। प्रेभी के नाते भी उसका चरित्र अस्पष्ट है। वह जानता है कि मनोरमा उसे प्यार करती है तब भी वह उसके प्रति अपने प्रेम का प्रकाशन नहीं करता । अपने प्रेम को छिपाना उतके दब्बूपन और कायरता को प्रकट करता है। वह उसे भूल भी नहीं सकता। वह उससे आर्थिक सहायता लेता है और फिर भी उससे दूर रहता है। जनता की सेवा की प्रतिज्ञा भी वह पूर्ण नहीं कर पाता। आरम्भ में वह सुवारक होता है लेकिन अन्त में रोगियों को दवाइयां बांटने वाला साधू हो जाता है। यह समफ में नहीं आता कि आएंभ के अधिक प्राणवान कार्य की अपेद्या उसने यह परोपकार का कार्य क्यों ऋ ग्नाया है। या तो इसका कारण प्रेम में असफल होना हो सकता है या इसका उत्तरदायी वह युग हो सकता है, जिसमें कि यह उपन्यास लिखा गया है। असह-योग त्रान्दोलन के बाद भारत में एक प्रकार की निराशा-सी छा गई थी। इसने साम्प्रदायिक दंगों को जन्म दिया। इस उपन्यास में इन दंगों की एक भलक दी गई है। सामयिक परिस्थिति के प्रति चक्रधर का दृष्टिकोण एक राष्ट्रीय कार्यकर्ता का है। वह अपने को असहाय और पृथक् अनुभव करता है। जीवन के श्रन्तिम दिनों में परोपकार के कार्य में उसकी रुचि से उस युग की विकृति का पता चलता है। इस युग के सामा-जिक और राजनीतिक जीवन की छोटो-से-छोटी हलचल को भी व्यक्त करने वाले प्रेमचन्द साम जिक समस्यात्रों से हटकर जीवन की रहस्यमयता में प्रवेश करते हैं। यह अत्यन्त महत्व की बात है कि उन जैसा प्राणवान लेखक जीवन की आध्यात्मिक व्याख्या करे। चक्रधर का चरित्र जीवन से पलायन की प्रवृत्ति का प्रतीक है।

मनोरमा भी निराशा और असफलता को ही व्यक्त करती

है। इस भोली-भाली वालिका ने चक्रधर के लिए अपने सुख का बलिदान कर दिया। यद्यपि उसके भीतर निराश प्रेम का यन लगा हुआ था तथापि वह सतीत्व के आदर्श की रज्ञा करती हैं। भ्रमजाल में फंसी हुई इस बालिका का लेखक ने अत्यंत करुण चित्र श्रंकित किया है। राजा विशालसिंह एक पतित व्यक्ति है। वह अपनी जवानी की भांति ही बुढ़ाये में भी कामुक होने का प्रयत्न करता है। उसकी चौथी पत्नी से भी कोई पुत्र नहीं होता। अपने जीवन को निराशा को मिटाने के लिए वह गरीव किसानों का बुरी तरह शोषण करता है। अपने उड़ाऊ और गोद लिये हुए पुत्र के लीटने पर वह ईश्वर की शरण लेता है श्रीर धार्मिक स्त्रीर उदार बन जाता है। वह यह जानने को उत्सुक है कि उसे अपने जीवन में दुःख क्यों भोगना पड़ा श्रौर उस श्रकेले को ही भाग्य के हाथ का खिलौना क्यों बनना पड़ा। उसे अपने दत्तक पुत्र की मृत्यु का दुख भी देखना पड़ा। उसकी पत्नियों में चरित्र की दृष्टि से रोहिणा हो विशेष व्यक्तित्व रखती है । वह सरलहृद्या, ईमानदार और समतामयी है। वह पति का प्रेम प्राप्त करती है और आनन्दमय जीवन विताती है। और जब उसे प्रेम और सुख नहीं दिया जाता तव वह पद-पद पर अपने पति का विरोध करती है श्रीर उसका बुरा चीतती है। सोलह वर्ष तक विवाहित जीवन विताने के पश्चान् वह मर जाती है। यह पता नहीं चलता कि वह आत्महत्या करती है या स्वाभाविक मृत्यु से ही मरती है। उसके दीप्तिमान चरित्र के सामने उसकी सभी सौतें महत्वहीन-सी दिखाई देती हैं।

उपन्यास में हरिसेवक और लोंगी का जोड़ा आदर्श है। लोंगी कर्तव्य की प्रतिमृति है। हरिसेवक प्रेम का निर्भर है। वह उसकी भावना है, आत्मा है, प्रेरणा है। वह कुछ स्वार्थी, विसासी, और मस्तिष्क से कमजोर है, फिर भी एक स्त्री के लिए

वह आदश पति है। प्रो॰ मटनागर की सम्मति में यह उपन्यास लेखक के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में से है। इस आलोचक के साथ, जो कि इसमें शक्तिशाली चरित्र-चित्रण स्त्रौर मानव मन का सूदम विश्लेषण पाता है, सहमत होना कठिन है। ऐसा प्रतीत होता है कि आलोचक ने अपने निर्णय का आधार लेखक की उस वर्णनशक्ति को वनाया है जिसका स्वर निश्चय ही तीखा है ऋौर जिसमें रंगों का बाहुल्य है। वैसे इसका कथा-संगठन उखड़ा-पुखड़ा श्रौर श्रस्पष्ट है। इसका चरित्र-चित्रश श्रसंगत है श्रीर इसका उद्देश्य धुंधला श्रीर रहस्यमय है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उपन्यास की रचना राजनीतिक निराशा श्रौर सामाजिक विश्व खलता के युग में हुई थी। इसीलिए लेखक का हृष्टिकोण अस्पष्ट और मलिन है। देश के राजनीतिक जीवन के छोटे-से छोटे परिवर्तन के प्रति सजग रहने वाले प्रेमचन्द इस युग में बहुत दिन तक बनी रहने वाली साम्प्रदायिक समस्या को नहीं भुला सकते थे। उन्होंने साम्प्रदायिक दंगों की जिम्मे-दारी उन धर्म के ठेकेदारों श्रौर साम्प्रदायिक नेताश्रौ पर रखी है, जिन्होंने श्रपने स्वार्थसाधन के लिए उस समय परिस्थिति से लाभ उठ।या जब कि राजनीतिक जीवन विलकुल उतार पर था श्रीर जब कि जनता के ध्यान को खींचने के लिए कोई रचनात्मक कार्यक्रम नहीं था।

यहाँ प्रेमचन्द् के उन सभी उपन्यासों का विहंगावलोकन समाप्त होता है, जिनमें उन्होंने केवल मध्यवर्ग के जीवन और उसकी समस्याओं का विश्लेषण किया है। प्रेमचन्द् ने इस जीवन का पूरा चित्र खींचा है और उन विभिन्न प्रकार की समस्याओं का विश्लेषण किया है, जो इस घर्ग के जीवन को प्रभावित करती हैं। वास्तव में वे पहले हिन्दी उपन्यासकार हैं। जिन्होंने उत्साह और ईमानदारी के साथ सामाजिक समस्याओं पर लिखा है। वह इन समस्याओं के उल्लेखमात्र से संतुष्ट होने वाले नहीं हैं, वे हृदय से उन युराइयों को दूर करना चाहते हैं। जिन्होंने मध्यवर्ग को रोगी और पतित बना दिया है। इन युराइयों को दूर करने के जो उपाय उन्होंने सुभाए हैं व उनकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। वे उनकी उस विचारधारा को स्पष्ट करती हैं, जो उन्होंने इस वर्ग के सदस्य के नात बना ली थीं। इस पर उनके जन्म और शिला सम्बन्धी विशेष परिक्षितयों ने भी प्रभाव डाला था। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनकी सुधारवादी भावना ने ही उनके दृष्टिकोण और विचारधारा का निर्माण किया था। यही दृष्टिकोण है, जो न केवल मध्यवर्गीय समाज की समस्याओं के प्रति उनके रूख को बताता है बिक्क जमीदारों और किसानों तथा यूंजीपतियों और मजदूरों के प्रति उनकी भावना का भी स्पष्टीकरण करता है।

## भूमिपति

'प्रेमाश्रम' (१६२२) एक कृषि सम्बन्धी महाकाव्य है, जिसमें श्रीद्योगिक सञ्चता से पहले के गाँव की सामाजिक श्रीर श्रार्थिक दशा का पूर्ण चित्र मिलता है। सरकारी श्रकसरों श्रोर उनके पिट्ठुओं के बल पर जमीदार गाँव के किसानों से भगइते हैं। ये सभी घटनाएँ लखनपुर नामक गाँव में होती हैं। एक विस्तृत चित्रपट पर समाज के दो दलों के पारस्परिक संघषे का चित्रण किया गया है। उपन्यास की केन्द्रीय विचारधारा का चुनाव व्यक्ति के समाज के साथ हुए संघर्ष से किया गया है। मनोहर श्रौर उसका लड़का जुमीदारों, सरकारी मशीन के पुर्जी श्रौर टटपूँ जिये सरकारी श्रफसरों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध विद्रोह की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगड़ा एक मामूली ही बात से शुरू होता है। ज़मीदार का चपरासी किसानों से घी मँगाता है। हर एक आदमी घी देने को राजी हो जाता है। मनोहर इस अतिरिक्त कर को देने से मना कर देता है। उसका लड़का बलराज अपने पिता की अपेचा इस मामले में और भी दो कदम आगे बढ़ जाता है। शोषकीं की सारी जमात इससे बौखला उठती है। वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई किसान मालिकों को चुनौती देने की धृष्टता भी कर सकता है, भले ही उनकी मांग अन्याय पूर्ण हो।कहानी का शेष भाग बताता है कि किस प्रकार सरकारी अफसर और इस गाँव के मुखायने के लिए आने वाले उनके

अनुयायी सारे गाँव पर अत्याचार करते हैं। सुकल चौधरी को कोकीन रखने के जुर्म में जेल भेज दिया जाता है और यह कोकीन जमीदार का कारिन्दा एक ओट सरकारी वर्म चारी से मिलकर सुक्खू के यहाँ इसिलए रखवाता है कि जिससे उसे दएड दिया जा सके। दुखरन भगत को पुलिस इसिलए कोड़े लगाती है कि वह एक टैनिस के लॉन की घास छीलने से इन्कार कर देता है। गाँव के किसान यह सारा कार्य वेगार में करते हैं। जमीदार के कारिन्दे गौशखाँ द्वारा एक स्त्री के, जो कि मनोहर की पत्नी है, कंलिकत और अपमानित होने पर सारे किसान भड़क उठते हैं। यह ऐसी बात है कि जिसे वह नहीं सह सकते। मनोहर कारिन्दे को कल्ल कर देता है और अपने जीवन का भी अन्त कर लेता है। इस घटना के बाद सारा गाँव जमीदार की ताकृत का मुका-बला करने को खड़ा हो जाता है।

ग्रीकों की सेवा करने वाला प्रेमशंकर उनका ऋगुआ बनता है और उनके पक्ष की जीत हो जाती है। वह उन्हें इस प्रकार एकत्रित और संगठित करता है, जिससे कि वे ज्मीदार के खिलाफ संगठित मोर्चा बना सके । वह वास्तव में एक समाज सुधारक था और उसने कुछ ऐसी बातें उनके जीवन में ला दीं जिनसे उनकी स्थिति सुधर गई। पुस्तक के अन्त में प्रेमचन्द एक सुखी देहात का आदर्श चित्र अंकित करते हैं। इसी बीच में अलादीन का जादुई चिराण जलता है और जो गाँव पूर्णक्षेण खण्डहर हो चुका था वह सुखी और समृद्ध बन जाता है। लोभी जमीदार निस्वार्थ व्यक्ति बन जाता है। चीते के दाण मिट जाते हैं। समाजवादी विचार धारा रखने वाला मायाशंकर किसानों का क्र्रतापूर्ण रोपण करने वाले अपने चाचा के। हर्णकर स्वयं कार्य सँमा-

लता है। प्रेमचन्द वातावर्ण को बदलने वाले व्यक्तियों में परिवर्तन होना तो दिखाते हैं लेकिन शोषण का आधार सामन्तवादी प्रथा पर, जो कि इस समस्या की जड़ हैं। प्रहारः नहीं करते। उनकी विचारधारा एक सुधारक की है, क्रांतिकारी की नहीं। लेकिन फिर भी वे प्रगतिशील हैं)क्योंकि वे जमीदारों श्रीर उनके पिट्ठुओं द्वारा हुए किसानों के शोषण की निन्दा करते हैं। वे पुलिस और सरकारी अफसरों के अमानवीय श्चत्याचारों का यथा-तथा चित्र श्रंकित करते हैं। मध्यवर्गीय समभौते की विचारधारा लेखक के मार्ग में बाधक होती है। समस्या हल के लिए उन्होंने आदर्श कृषि फार्म की वात सुफाई है। बदलती हुई परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए नष्ट होती हुई सामन्ती दुनिया को एक दूसरी ही तरह पेश किया गया है। पहला भाग, जो किसानों के जीवन और उनकी समस्यात्रों से सम्बन्ध रखता है, यथार्थवादिता से परिपूर्ण है। श्रौर पाठक को वस्तुस्थिति से परिचित कराता है, लेकिन दूसरा भाग, जो इन समस्यात्रों के हल से सम्बन्ध रस्यता है, आदर्शन वादी की शरण लेता है और उसमें यथार्थ का नाम तक नहीं है। प्राम्यजीवन के यथार्थ चित्रण से आदर्शवादी इल बिलकुल विपरीत है। एक का दूसरे से कोई सजीव सम्बन्ध नहीं है। यह शिल्प-विधान लेखक के जीवन के प्रति दृष्टिकोण का परिएाम है।

ज्ञानशंकर जमीदारी प्रथा का नबीनतम संस्करण है। वह स्वार्थी, लालची, विलासी श्रीर कर है। अपने किसानों, परिवार श्रीर संसार के साथ उसका जो व्यवहार है, उससे पता चलता है कि वह कितना पतित है। श्रपने कारिन्दों द्वारा किसानों के निर्देयतापूर्ण शोषण के लिए वही जिम्मेदार है। श्रपने भाई के साथ किया गया उसका वर्ताव उसे नीच श्रीर लालची सिद्ध करता है। यह अपने भाईके जीवन का अन्त करने के लिए इसलिए षड्यन्त्र करंता है कि उसके हिस्से की जायदाद को हथिया सके। उपन्यास में एक विधवा के साथ उसके प्रम-सम्बन्ध का विस्तार से जो वर्णन किया गया है, उससे भी यह पता चलता है कि वह प्रेम की अपेत्रा उसकी जायदाद पर ही अधिक हिए रखता था। सांके परिवार की समस्यात्रों को भी ईमानदारी और संचाई के साथ पेश किया गया है। आधुनिक शिज्ञा ने प्राचीन सांक परिवार की प्रथा के पारस्परिक सहयोग के आधार को नष्ट कर दिया है तभी वह अपनी अलग दुनिया वसाने की चिता में रहता है। उसका चाचा प्रभाशंकर जो सामन्ती प्रथा का अवशिष्ट है। उसके इरादे को जानकर दुखी होता है। उसकी पत्नी भी उससे सहमत नहीं होती लेकिन वह अपने मार्ग में आने वालों को जोर का धक्का देने की सोच चुका है। व्यक्तिवाद को महत्व देने वाली पूंजीवादी सभ्यता के सम्पर्क ने उसके जीवन के प्रति दृष्टिकीए। को अत्यधिक प्रभावित किया है। वह अपने ससुर और विधवा साली को फंसाने का प्रयत्न करता है। वह अपने उस भाई को भी नहीं छोड़ता, जो विदेश से उच्च शिचा प्राप्त करके लौटता है। वह अपने भाई की पत्नी को उसके खिलाफ भड़काता है। वह उनके हिस्से की जायदाद को हड़पने के लिए यह सब और इससे भी अधिक करता है। धन के लिए उसकी भूख बड़ती ही जाती है। उसका निकृष्टतम चित्र अंकित करके प्रेमचन्द्र ने पूंजीवादी सभ्यता की निन्दा की है।

होनशंकर का अपने किसानों के साथ जो सम्बन्ध है, वह कैसा ही परोच्च और देखने में बनावटी जान पड़ता हो लेकिन फिर भी उपन्यास के दृसरे कथासूत्रों का निर्माण करता है। लखनपुर की कहानी उसके उत्थान-पतन का वर्णन करती है। मनोहर की आत्महत्या के बाद हमारा ध्यान इन जमीदारों के

जीवन पर केन्द्रित हो जाता है। सामान्य और आलंकारिक दोनों ही दृष्टियों से मारा गाँव मरघट के रूप में बदल जाता है। ज्मीदारों के कारिन्दों के श्रमानवीय अत्याचार और संक्रामक रोगों तथा बाढ़-वर्षा के रूप में आई हुई दैवी आपत्तियों से मारी आवादी नाश और मृत्यु के मुख में समाने लगती है। संतप्त सङ्जन व्यक्तियों द्वारा यामीण जीवन के पुनरुद्वार का जो प्रगतिशील कृदम उठाया जाता है, उससे उपन्यास का अंत होता है। डा० प्रियानाथ, बैरिस्टर इरफान ऋली, ज्वालाप्रसाद आदि मध्यवर्ग के व्यक्ति जनता की सेवा में रत रहते हैं। प्रेमह-शंकर उनका ऋगुऋा है। वे सब भयंकर कठिनाइयों के विरुद्ध असफल युद्ध करते हैं। उपन्यास का आरंभिक भाग, जिसमें जमी-दारों श्रौर उनके पिट्ठुश्रों द्वारा किमानों पर अमानवीय श्रत्या: चार होने का बर्णन हैं, यथार्थवादी है, जबकि स्रंतिम भाग उनके जीवन के परिवर्तन की कहानी कहता है। यह सच है कि प्रेम-चन्द जोवन की व्याख्या श्रौर परिवर्तन में विश्वास रखते हैं लेकिन परिवर्तन इतना आकस्मिक होता है कि उस पर विश्वास नहीं होता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, उपन्यास का श्रंत उस बीज का ग्वामा वक विकास नहीं है, जो कहानी के आरम्भ में बोया गया है।

'प्रमाथम' में उस सामन्ती संमार का वर्णन है, जो नवीन आर्थिक शानियों के प्रभाव से धीरे-धीरे पूंजीवादी समाज में यहल रहा है। यह और छोटे जमीदार अपने को नए वातावरण के अनुकृत बनाने के लिए आभिजात्य को प्रहण करने जा रहे हैं। प्रभाशंकर सामन्ती समाज के प्राचीन रूप की याद दिलाता है। ज्ञानशंकर इस वर्ग का आधुनिक रूप है। पहला प्राचीन सभ्यता के स्वप्नों में खोया है, दूसरा पूंजीवादी सभ्यता से प्रभावित है। उनके पुरखों का घर नाशोन्मुख व्यवस्था का प्रतीक

है। वह जर्जर अवस्था में है, जिसकी कि मरम्मत भी नहीं हो सकती। प्रभाशंकर इसे प्यार करना है, ज्ञानशंकर से दुवारा वनवाने की इच्छा प्रकट करता है। दोनों में संवर्ष स्वाभाविक है। चाचा मर गया है, वह नष्ट होती हुई व्यवस्था से सम्बन्ध रखता था। भतीजा जीने का निश्चय कर चुका है, यह अपना मम्बन्ध उठते हुए पूंजीबाद से स्थापित करता है। अपनी आम-दनी बढ़ाने का सीधा तरीका उसे लगान की दर बढ़ाना दिखाई देता है। अपने स्वार्थ के कारण वह शोपण को बन्द करने में कोई सहायता नहीं कर सकता। प्रेमचन्द्र ने इस वृद्ध जमोदार का अत्यंत स्पष्ट और महानुभूतिपूर्ण चित्र खींचा है। प्रभाशंकर दया और करुणा का पात्र हो जाता है। वह अच्छे खाद्यपदार्थी के लिए, जिन्हें वह जुटा नहीं सकता, अपनी गहरी उत्मुकता दिखाकर पाठकों की सहानुभृति को जागृत कर देता है। वह वस्तुतः ऐसा सहदय व्यक्ति है, जिसने कभी रूपये की चिंता नहीं की। ज्ञानशंकर का चरित्र वर्तमान सभ्यता की व्यंगपूर्ण श्रालोचना है। उसका जीवन ईर्प्या-द्वेष, छल-कषट श्रौर लोभ-लालच से पूर्ण है। उसने दोनों लोकों के सुख का प्रवंध कर लिया है। वह अफसरों और किसानों में समान रूप से लोकप्रिय है। वह सारे कार्य ऋपने स्वार्थ से प्रेरित होकर करता है, जो कि वर्तमान सभ्यता की सबसे कठिन पहेली है। वह किसानों का शोपण करता है, अपने समुर की हत्या का प्रयत्न करता है, अपने चाचा को ठगता है, अपने भाई की जायदाद को हड़पने के लिए उसके खिलाफ पड्यंत्र करता है और अपनी विधवा साली को फंसाता है। इन कार्यों के लिए वह अकेला ही गर्व कर सकता है। यदि उसका स्वार्थसाधन होता हो तो वह धृणित-से-घृणित कार्य कर सकता है। दूसरे आदिम्यों के साथ यह जो चालें चलता है और जो घोखेवाजी करता है, उन्हें वह

खुब जानता है। अपने उगते हुए भाग्य-सितारे को देखकर वह कहता है-"मैं अपनी सफलता का श्रेय अथक प्रयत्नों को नहीं देता। यह समभना मूर्खता होगी कि यह मेरे कार्यों का फल है। यदि दैवी सहायता न होती तो मैं वाजी हार गया होता।" प्रेमचन्द ने ऋपने पात्र को ब्यंग का साधन बनाया है श्रीर उसे बुरे-से-बुरे रूप में चित्रित किया है। उन्होंने इस वात को अञ्ब्ही तरह दिखाया है कि नए जमीदार की उन्नति किस प्रकार किसानों की अवनति पर निर्भर है। लेकिन समस्त सामन्ती समाज के ढाँचे को उनकी विद्रोह-भावना ललकारती-सी जान पड़ती हैं। किसान युवक वलराज मालिकों के खिलाफ विद्रोह की भावना का प्रतिरूप हैं। यह अपने पिता को निम्नलिखित शब्दों में सम्बोधित करता है—"मैं क्यों नहीं बोलूं? तुम हमारे साथ केवल कुछ ही दिनों के लिए हो । प्रहार तो हमें ही सहना है। जमीदार कोई वादशाह नहीं है जो हमारे ऊपर मन-माने ऋत्याचार करता रहे ! आज तो वादशाह तक को इतना ऋधिकार नहीं है।" ज्ञानशंकर की सफलता उसकी व्यक्तिगत सफलता नहीं है, बल्कि उसका श्रेय समस्त नौकरशाही के प्रयत्नों को है।

उसका ससुर कमलानन्द भी उसी थेली का चट्टा बट्टा है। वह जमीदारों को एक विशेष प्रकार का प्रतिनिधि है। जैसा कि डाक्टर रामविलास शर्मा ने प्रेमचन्द पर लिखी अपनी पुस्तक में बताया है, उसके जीवन की पहली विशेषता उसका धामिक' होना है। धर्म के प्रति उसकी रुचि उसे जायदाद के साथ ही अपने पुरखों से मिली है। वह प्रतिवर्ष यझ करता है परन्तु मजदूरों से बिना कुछ दिये ही काम कराता है। वह एक आना रोज की हमेशा से मिलती रहने वाली मजदूरी देने के लिए तैयार है और उन्हें इस पर काम करना ही चाहिए।

सरकारी अफसर और उसके दोस्त उत्सव में भाग लेते हैं और पुण्य कार्य में हाथ वटाते हैं। रायसाह्य ने स्वतंत्रता के आन्दोन लन में भी कियात्मक भाग लिया है। उन्होंने जेल जाकर कम-से-कम लोगों की सहानुभृति तो प्राप्त कर ही ली है । उन्होंने किसानों का भी विश्वास-सम्पादन कर लिया है। वह शोपण के पुराने तरीकों में विश्वास नहीं करते श्रीर शोपण के नए श्रीर पुराने रूपों के बीच के अपन्तर को स्पष्ट करने हैं। उनके पिता किसानों के सुखदुख में सम्मिलित होकर उनसे व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क रखते थे और जब तक वे उनका आदर करते थे, शादी और गमी में जरूरतमन्दों की क्रयये-पैसे से सहायता भी करते थे। उनका आधुनिक रूप न चापलूसी से पिघलता है श्रीर न सम्मान की भावना से। वह जानता है कि सोशलिज्म के सम्बन्ध में सफाई से वातें कैसे की जाती हैं। यद्यपि वह निर्दयतापूर्वक किसानों का शोषण करता है तथापि पूँजीवाद की निन्दा करता हुआ कहता है—"दूमरों के परिश्रम पर किसी को भी मोटे होने का ऋधिकार नहीं है, ऐसी समाज-व्यवस्था जिसमें कुछ ही लोग मौज करते हैं और अधिकांश संतप्त रहते हैं, कभी श्रानन्ददायी नहीं हो सकती। हमारी समस्त श्राशाएँ नष्ट हो गई हैं। हम उन बच्चों की तरह है, जिन्हें चन्मच से खिलाया जाता है।" इस प्रकार रायसाहव धर्म के प्रति तीव उत्साह, देशभक्ति के प्रति उत्कट प्रेम श्रौर सोशलिउम के प्रति गहरी अभिरुचि प्रदर्शित करते हैं। वह पूंजीवादी सभ्यता के प्रभाव की श्रापेचा सामन्तवाद के शिकार श्राधिक हैं। उनमें संगीत प्रेम के साथ-साथ हाल ही में विकसित जातीय भावना का भी तीव्र रूप दिखाई देता है। वे प्राचीन साहित्य को प्यार करते हैं तो उसके साथ ही गेंद्र-बल्जे का खेल भी उन्हें प्रिय है। उनकी लड़की गायत्री भी उसी वर्ग की है। वह उपन्यास में सबसे अधिक भयानक पात्र हैं। न तो वह अपनी वासना-तृष्तिः में ही समर्थ है और न उसका उन्नयन ही कर पाती है। वह अपराध और प्रायश्चित की भावना से पीड़ित है। वह उदार और धार्मिक होने की चेष्टा करती है लेकिन यह जीवन उसे संतोष नहीं दे पाता। अन्त में वह अज्ञात रूप से मर जाती है, जिसका पता लेखक द्वारा ही चलता है। उपन्यास के अन्य स्त्री पात्रों में प्रमशंकर की पत्नी श्रद्धा पुराने विचारों की रूढ़िन वादी स्त्री है, जो अपनं उदार-हृद्य पति के साथ ठीक से निर्वाह नहीं कर सकती। ज्ञानशंकर की पत्नी विचा जीवन के नए दृष्टिकोण से प्रभावित है। जीवन के प्रति उसका दृष्टिकोण विशाल, उल्लासमय और वृद्धिवादी है। वह मध्यवर्ग के उपयोगितावाद और वृद्धिवाद से युक्त विद्रोही दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्य करती है।

एक दृसरं प्रकार के जमीदारों का नमूना वह परचातापप्रस्त व्यक्ति हैं, जो इस वर्ग का सदस्य होते हुए भी किसानों के शोपए का समर्थन नहीं करता। वह ऐसा आर्थिक कारणों से नहीं, नैतिक और मानवीय कारणों से करता है। प्रेमचन्द ने प्रेमशंकर के चित्र में ऐसे मनुष्य की मलक दी हैं। उसने विदेश में खेती की वैज्ञानिक ढंग से शिचा प्राप्त की हैं। गाँव में लौटने पर वह किसानों का अगुआ वन जाता है। यद्यपि वह अपने ही लोगों द्वारा वहिष्कृत और दोपी ठहराया जाता है तथापि वह हदय से किसानों की सेवा में लग जाता है। वह उस राष्ट्रीय आन्दोलन की उपज है, जो देश में इतना शक्तिशाली हो गया था कि जिसने सैकड़ों धनी युवकों को अपने अधिकारों को छोड़ने की प्रेरणा देकर उस पीड़ित जनता का साथ देने को मजबूर कर दिया, जिसका शोपण वे युगों से करते चले आ रहे थे। सभ्य बुद्धिवादियों ने ऐसा इसलिए किया था कि जिससे

वे जनता के साथ सम्पर्क बनाए रखें और अपने की जनता में जहाँ तक हो सके वहाँ तक कम ही प्रथक समसे। ऐसे भले लोगों ने, जो अपराध की तीत्र भावना से पीड़ित थे. एक सुधा-रक, एक परोपकारी और एक क्रांतिकारी का कार्य किया।

'प्रेमाश्रम' में जमीदार स्त्री-पुरुषों के विभिन्न प्रकार के चित्र ही नहीं हैं, उसमें, जैसा कि पहले कहा गया है, सामाजिक **श्चन्याय और** आर्थिक शोषण के विरुद्ध किसानों के संघर्ष की कथा भी है। उपन्यास का चारम्भ सरकारी अफसरों छोग उनके अमलदारों के दौरे से होता है। व गाँव के ग़रीव लोगों को चूमने वाले दल के सदस्य हैं। मनोहर, जो कि किसानों की नई चेतना का प्रतिनिधित्व करता है इस शोपग के खिलाफ विद्रोह करता है लेकिन नौकरशाही की चक्की की घड़-घड़ में उसकी आवाज खो जाती है। उसका लड़का वलगज आदर्शवादी श्रौर उत्साही है। मनोहर जीवन के उतार चढ़ाव देखने के कारण शान्तचित्त का श्रौर यथार्थवादी है। वह वर्तमान का प्रतिनिधि है, उसका लड़का भविष्य का। समस्त सामन्ती संसार के चित्र को पूर्ण बनाने के लिए इन किमानां का समावश श्रावश्यक है। लेखक ने उन्नीमवीं शतार्व्हा के आरम्भ की दुहरी कथावस्तु की कला की अपनाया है। दो पृथक्-पृथक् दलों से सम्बन्धित सामानान्तर चलने वाले कथासृत्रों में दो कहानियाँ ऐसे गुथी हुई हैं, जैसे वाजीगर के हाथों में उछलने वाली दोनों गेंदों का भाग्य एक दूसरी से जुड़ा रहता है। श्रेमचन्द इस शक्तिशाली नाटक का अन्त इन शब्दों से करते हैं—''इस अपन्याय के विरुद्ध कौन लड़ेगा ?" गरीवों के शोपण का अन्त करने के लिए सत्याप्रह एक निरर्थक हथियार सिद्ध हो चुका है। दुमन की ताकतों द्वारा पैदा की गई परिस्थिति का सामना त कर सकने के कारण लेखक एक ऐसी आदर्श और कल्पना-

मयी सृष्टिका निर्माण करता है, जिसमें किसान सुखी और सम्पन्न दिखाई देते हैं। यह यथार्थ से पलायन है। हाजीपुर एक आदर्श ब्राम में परिवर्तित हो जाता है, जो सम्पन्नता और मुख में इबा हुआ है। प्रेमचन्द की इच्छा देहात को हँसते हुए देखने की अधिक है, वे इस माम का पूर्ण वर्णन नहीं करते। सामृहिक खेती के सिद्धान्त से प्रेरित प्रेमशंकर इस प्राम को यह रूप देता है। यहाँ तक कि उसकी ग़रीबों की सेवा के कारण पीड़ा श्रौर कठिनाइयां से परेशान लखनपुर भी उन्नत हो जाता है। वह अपने हिस्से की जायदाद अपनी रूढ़िवादी पत्नी ख्रीर अपने चाचा के लड़के तक को ग़रीबों की सेवा के लिए छोड़ देता है। उसका व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक है। उसके जादूई स्पर्श से म।मूली से-मामूली धातु भो सोना हो जाती है। मायाशंकर एक स्रादर्श जमीदार हो जाता है, मुक्ख, चौधरी याग का जीवन विताने लगता है, ज्वालासिंह सरकारी नौकरी छोड़ देता है, इरफान चली वकालत को लात मार देता है, डाक्टर प्रियानाथ जनता का डाक्टर वन जाता है। यह सब उसके व्यक्तित्व के देवी प्रभाव से ही होता है। कठोरहृदय द्याशंकर उसीके प्रभाव से एक कोमल और करुण व्यक्ति वन जाना है। श्रद्धा ऋन्त में ऋपने पति से समभौता कर लेती है। इस सामूहिक परिवर्तन से बचे हुए अन्त में दो ही पात्र रह जाते हैं -- ज्ञानशंकर ऋौर गायत्री। लेखक ने इन पात्रों को, जो श्रानन्द् श्रीर सुधार के वीच बाधा वनकर श्रा सकते थे, श्रलग करके ऋपने मार्ग से हटा दिया है। इसे कृषि सम्बन्धी समस्याओं का हल भी कहा जा सकता है।

इन सामन्ती संसार के प्राणियों के साथ ही कुछ ऐसे भी जमीदार हैं, जो धर्म के नाम पर जनता का शोपण करते हैं। ईश्वर उनकी श्रीर उनके निहित स्वार्थों की रहा करता है। धर्म के ठेकेदार जनता के अज्ञान से लाभ उठाने हैं। वे विलास में डूबे रहते हैं, जबकि उनके भक्त उनके लिए इस आशा से पसीना बहाते हैं कि उन्हें स्वर्ग मिलेगा। 'सेवासदन' का महन्त रामदास इस वर्गे का विशेष प्रकार का प्रतिनिधि है। प्रमचन्द ने अपने इस पात्र के चित्रण में कला की पराकाष्ठा कर दी है। प्रेमचन्द्र ने निर्वयता के साथ उसकी चालों और घोषेवाजियों, गुण्डागीरियों त्रौर बदमाशियों तथा उसकी ल्टमार त्रौर शोषण का भएडाफोड़ किया है। वह अपने किसानों को उधार दिये हुए रुपये पर बेहद सुद लेता है। बह स्वयं समाज के लिए जोंक है। श्री वाँकेविहारी जी उसके देवता हैं, जिनकी वह मंदिर में पूजा करता है। उनसे उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। यह प्रत्येक कार्य उन्हींकी ऋाज्ञा से करता है। यहाँ तक कि डिश्री भी उन्हींके द्वारा कराता है। ग़रीय और खपढ़ जनता के पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि वह चुपचाप देवी आज्ञा को मान ले। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसे ईश्वरीय प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। 'कर्मभूमि' का महन्त आसाराम भी इसी वर्ग का प्राणी है। आर्थिक तंगी के जमाने में वह अपने किसानों से ऋपना हिस्सा मांगता है। भोला चौधरी, जो उसके क्रोध और कृरता का सबसे बड़ा शिकार था, उसके निर्भय व्यवहार के कारण ही मृत्यु की गोद में सो जाता है।

समाज की सामन्ती व्यवस्था में इस प्रकार जमीदारों के अनेक प्रकार हैं, जिनको स्थूल रूप से दो वर्गों में वाँटा जा सकता है। एक तो वे जो प्राचीन सामन्ती प्रथा से चिपटे हैं और जो अवनित की और जा रहे हैं और दूसरे वे जिन्होंने पूँजीवादी व्यवस्था से समभौता कर लिया है और जो समृद्ध होते जा रहे हैं। वदलती हुई समाज-व्यवस्था के अनुकूल अपने को ढालने के कारण उन्होंने एक नये प्रकार का जीवन आरम्भ

किया है। उन्होंने धर्म, राष्ट्रीयता और सोशलिज्य की, जिसकी वे केवल वातें कर सकते हैं, सहायता से अपनी स्थित को मजबूत कर लिया है। रायसाहब कमलानन्द इस दूसरे वर्ग के उदाहरण हैं। जिन उपन्यासों में गरीब जनता के शोपण का वर्णन है, उन सबमें ऐसे जमीदार बिखरे हुए हैं, लेकिन प्रस्तुत उपन्यास में उनको विशेष रूप से केन्द्रित कर दिया गया है। भेड़ के रूप में अपने को छिपाने वाले इन भेड़ियों का प्रेमचन्द्र ने खूब भएडाफोड़ किया है। सड़ा-गली और कुरूप सामन्ती दुनिया की युराइयाँ दिखान में प्रमचन्द्र ने अपनी आत्मा की समस्त शक्ति लगा दी है और सामाजिक कल्याण के लिए एमका जितनी जलदी खात्मा हो उतना ही अच्छा है। उनकी कला का उद्देश्य शुद्ध रूप से सामाजिक है, क्योंकि वह जमीदारों के शोपण के विरुद्ध जनता की चेतना को जागृत करती है।

'प्रमाप्रम' उपन्यासकार के नाते प्रेमचन्द्र की कीर्त का विस्तार करता है। जैसा कि आरम्भ में कहा जा चुका है, इसकी प्रमुख विशेषताएँ हैं— इसकी गठी हुई शेली, इसके मार्मिक, मानसिक और नामाजिक संघर्ष तथा पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित जमीदारों के साथ समस्त सामन्तशाही का पूर्ण और यथातथ्य चित्रण। यह भारतीय साहित्य में पहला उपन्यास है, जो प्राम्य-जीवन और उसकी आधारभूत समस्याओं का वर्णन करता है। अब तक के उपन्यासों में मध्यवगं की सामाजिक समस्याओं का ही समावेश था। शरच्चन्द्र अभी तक मेदान में नहीं आए थे। प्रेमचन्द्र भारतीय साहित्य में नवीन ढंग के कथा-साहित्य की सृष्टि करने वाले अप्रदूत थे। इसीलिए 'प्रेमाश्रम' भारतीय कथा-साहित्य के इतिहास की युग-प्रवर्त्तक कृति कही जा सकती है।

## उद्यागपति

प्रेमचन्द्र सामाजिक अन्याय और नैतिक पतन के कारणों पर विचार करते हुए पारस्परिक सहयोग पर आधारित प्राम्य-व्यवस्था के छिन्न-भिन्न होने श्रोर प्रतियोगिता, लोभ श्रौर स्वार्थ पर आधारित औद्योगीकरण के विकास का वर्णन करते हैं। उन्होंने इसका अनुभव कर लिया है कि सभ्यता सामाजिक व्यवस्था के स्वभाव और प्रकार पर निर्भर है। विभिन्त वर्गी में जो मौलिक-सामाजिक सम्बन्ध हैं, उनको हृष्टि में रखकर ही प्रेमचन्द ने समाज की बुराइयों का चित्रण किया है। सामाजिक समस्याओं पर आरम्भ में उन्होंने एक सुधारक की दृष्टि से विचार किया परन्तु पीछे चलकर उन्होंने क्रांतिकारी दृष्टिकोणको अपना लिया। उदाहरण के लिए सुमन के पतन का कारण कुछ अंशों में सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं, जो श्रमेक स्त्रियों के नैतिक पतन की उत्तरदायी होती हैं। प्रेमचन्द्र ने उसकी निन्दा नहीं की है। इसके विपरीत वह कहते हैं--- "हमें वेश्यात्रों को पतित नारियाँ कहने का कोई श्रिधिकार नहीं है। उनको ऐसा समभना हमारी नीचता है। हम जैसे रात-दिन रिश्वत लेने वाले, वेहद सृद खाने वाले, गरीबों का खुन चूसने वाले और श्रमहायों का गला काटने वाले समाज के किसी भी श्रंग को घृणा की दृष्टि से नहीं देख सकते। हम सवसे बड़े पापी हैं, सबसे बड़े अपराधी है श्रीर सबसे बड़े नीच हैं। हम जो श्रपने को शिचित, सभ्य श्रीर सुसंस्कृत कहते हैं, ऐसा करके उनके साथ अन्याय करते हैं। वेश्यावृत्ति के बढ़ने का कारण हमारा संरच्चण है।" प्रमचन्द्र मध्यवर्गी जनता का पर्दाफाश करते हैं श्रीर उसके भद्दे श्रीर भयंकर रूप को हमारे सामने रखते हैं। पुरातन सामन्ती प्रथा मृतप्राय है। गौरवमय श्रतीत पर केवल दो चार श्राम् बहाए जा सकते हैं परन्तु किर भी वे उसके पुनुरुद्धार में सहायक नहीं हो सकते। नई सभ्यता ने व्यापारियों श्रीर उद्योगपितयों के निहित स्वाधीं को प्रोतसाहन देकर प्राचीन प्राम्यव्यवस्था को छिन्न-भिन्न कर दिया है।

'रंगभूमि' में इस मौलिक संघर्ष को ऋत्यंत विस्तृत और व्यापक रूप में चित्रित किया गया है। इस उपन्यास में प्रेम-चन्द ने स्वयं को देहात के भीतर प्रतिष्ठित किया है। जैसे पहले उपन्याय में लखनपुर सामन्तीशोपण का गढ़ है वसे ही इस उपन्यास में पाएंडपुर ऋौद्योगिक शोपण का केन्द्र है। दोनों ही उपन्यामों में दमन श्रीर संघर्ष के युग की मरती हुई सामन्ती प्रथा और विकमित होती हुई श्रीद्योगिक व्यवस्था का चित्र है। प्राचीन ब्राम्य-व्यवस्था का स्रौर नई पूँजीवादी ताकतों के पारस्परिक संघर्ष का केन्द्र पाएडेपुर है। यद्यपि यह गाँव कर्म और संघर्ष का केन्द्र है तथापि प्रेम चन्द्र ने संघर्ष को एक गाँव तक ही सीमित नहीं रखा है। उन्होंने मौलिक मतभेद को भी दूर करने की चेष्टा नहीं की हैं। उपन्यास बताता है कि प्रमचन्द का जीवन के प्रति क्या दृष्टि-कोए है और इस विशाल जीवन-नाटक में मनुष्य का क्या कार्य है। जीवन एक खेल है, जिसमें खिलाड़ियों की कुछ नैतिक सिद्धान्तों को दृष्टि में रखकर थमा लेना चाहिए। उपन्यास का प्रमुख पात्र एक अन्धा भिखारी—सूरदास है, जिसे

वह जीवन के खेल का आदर्श खिलाड़ी समभता है। दूसरे खिलाड़ियों में अनेक स्त्री और पुरुष हैं, जो भिनन-भिनन प्रकार की विचारधाराएँ स्वते हैं। उनमें किसान और राज-कुमार हैं, पूँजीपति और मज़दूर हैं, देशभक्त और गहार हैं। रंगमंच की स्थापना बड़ पैमाने पर तीन भिन्न-भिन्न स्थानों पर की गई है। पाण्डेपुर किसानों का गाँव है, काशी मध्यवर्ग के लोगों का निवासस्थान है, जसवन्तनगर जमीदारों श्रीर उनके वर्ग के लोगों की जागीर है। घटनाश्रों का प्रमुख केन्द्र पाएडेपुर है, काशी उसके संघर्ष से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है, जसवन्त नगर अप्रत्यच रूप से उपन्यास के पात्रों पर प्रभाव डालता है। सारी कथा को प्ररणा और प्रोत्साहन पुरातन याम्य-व्यवस्था पर पड़े हुए पूँजीवादी सभ्यता के तीव प्रभाव द्वारा मिलते हैं। प्रेमचन्द न श्रीद्योगीकरण के दुष्परिणामों का दिग्दर्शन कराया है। जैसे 'श्रेमाश्रम' सामन्ती जीवन का महाकाव्य है वैसे ही 'रङ्गभूमि' श्रौद्योगिक सभ्यता का, जिसने कि गाँव के सामाजिक और आर्थिक सम्बन्धों को नष्ट करना श्रारम्भ कर दियाथा। इसने प्राचीन सभ्यता के श्राधार को ह्य ठहराना आरम्भ कर दिया था। जुमीदारों और किसानों के बीच का प्रत्यत्त सम्पर्क अब पूँजीपतियों और मज़दूरी के बीच के अप्रत्यत्त और वाजारू सम्बन्धों में परि-वर्तित होना आरम्भ हो गया था। नई सभ्यता से प्रभावित ज्ञानशङ्कर ने ज्मीदार और किसानों के वीच के वन्धनों को पहले ही जड़ से उखाड़ फेंका था। वह सामन्तवाद से पूँजीवाद के बीच की स्थिति का द्योतक है। प्रेमचन्द पुरातन सामन्ती ब्यवस्था को अधिक रुचि के साथ चित्रित करते हैं। उनकी दृष्टि में उसमें वर्तमान पूँजीवादी व्यवस्था कही अधिक मानवीय तत्व तक विद्यमान है और वह इतनी अधिक कर

भी नहीं है। जटाशंकर और प्रभाशंकर पश्चिमी सभ्यता की उपज न होकर जमीदारी प्रधा के अधिक प्रतीक हैं। आर्थिक प्रणाली को अधिक महत्व न देने के कारण प्रमचन्द पृथक्ष्पृथक चरित्रों पर विशेष जोर देते हैं, शोषण की कुप्रधा पर नहीं, जो कि निरधक और निकम्मी सिद्ध हो चुकी है।

जॉन सेवक श्रौद्योगिक व्यवस्था का प्रतिनिधि है। वह एक वंजर जमीन के ऊपर अपनी सिगरेट की फैक्टरी खड़ी करना चाहता है। यह जमीन श्रंधे भिखारी की है श्रीर वह उसे कई कारणों से वेचना नहीं चाहता। सूरदास श्रपने पुरखों की जमीन को बहुत ज्यादा प्यार करता है। बह इसके ऊपर एक स्मारक वनवाकर उनकी स्मृति को चिरस्थायी करना चाहता है । वह गाँव के मवेशियों के लिए चरागाह का भी काम देती है। फिर सिगरेट की फैक्टरी से दूसरी कितनी ही बुराइयां फैलेंगी। वह गांव की जिन्दगी को अशान्तिमय बना देंगी । दूसरी त्रोर जॉन सेवक इस गाँव के लोगों को मनाने के लिए अनेक दलीलें देता है और कहता है कि यदि वे अन्धे को जमीन वेचने पर राजी कर लेंगे तो उन्हें लाभ होगा । अधिकारियों की सारी ताकत जॉन सेवक का पन्न लेती है। गाँव के लोग भी उसे समभाने-बुभाने की चेष्टा करते हैं। मूरदाम चट्टान की तरह हुड़ है। वह एक सच्चा सत्या-ब्रही है और उसका चरित्र १६२०-२२ के आदोलनों के आदर्श श्रमहयोगी का है। स्रदास की कथा गाँवों के श्रीग्रोगीकरण के विरुद्ध एक चुनौती है। उसका साथ देने वाले हैं—पुजारी दयागिर, ऋहीर वजरंगी, उसकी पत्नी जमुना, उसका बेटा घीस, कलार भेरों, खाँचे वाला जगधर और पानवाला ठाकुर दीन। उसने लोगों से भीख माँग-माँगकर पाँच सौ रूपये जोड़े हैं। इन पात्रों के चित्रण में प्रेमचन्द ने कमाल कर दिया है। सूरदास की कहानी यथार्थवाद से पूर्ण है। नायक भयंकर आप-

तियों से लड़कर अनेक लड़ाइयाँ जीतता है। बह अपनी जमीन के वेचने का विरोध करता है लेकिन वह उससे जवईस्ती छीन ली जाती है। यह उसकी पहली नेनिक विजय है। वह अपने पड़ोसी की स्त्री को अपने यहाँ इसलिए शरण देता है कि वह उसको बहुत पीटता है। इसलिए लोग उसे भन्ना-बुरा कर्ते हैं। बह अपने व्यवहार से निन्दकों का मुंह बन्द कर देता है। यह उमकी दृसरी नैतिक विजय है। जीवन-संयाम के इस आदर्श योद्धा की नेतिक विजयों को प्रेमचन्द्र ने विशेष रूप से चित्रित किया है। गरीवों की भोषड़ियाँ अधिकारियों द्वारा उन मिल-मजदूरों के लिए खाली करवा ली जानी हैं, जो गाँव में आकर ठहरेंगे । सुरदास अपनी फोपड़ो खाला करने से इन्कार कर देता है। इससे संकट पैदा हो जाता है। पुलिस यूजाई जाती है, विरोधी भीड़ पर गोलियां वस्साई जाती हैं और समाज की नवीन ऋौद्योगिक व्यवस्था के कारण सारा गाँव छित्र-भिन्त ऋौर नष्ट-श्रष्ट् हो जाता है। छोटे-छोटे बच्चे मजदूर हो जाते हैं। चीस् और मिथिया पतित मजदूर वर्ग का खंग हो जाते हैं। वे सुभागी के घर में वलात्कार की दुर्भावना से जबर्दस्ती घुम जाते हैं। सूरदास उसके सतीत्त्र की रक्षा करता है और उन्हें गिरफतार करवा देता है। ये श्रौर श्रन्य दूसरी घटनाएं उद्योगपतियों, पुलिस और सरकारी अफसरों के विरुद्ध नायक के संघर्ष को कहानी कहती हैं।

विनय और सोफिया की कहानी भी इसीके साथ-साथ चलती है लेकिन यह प्रधान कथा से कम महत्व रखती है। यह प्रधानतः प्रेम का कहानी है। सोफिया एक ईमाई लड़की है, जो धार्मिक अन्धविश्वासों का विरोध करती है। उसकी माँ कहर धार्मिक है और उसकी स्वतन्त्र-भावना को स्वीकार नहीं. करती। एक दिन सोफिया चर्च जाने से इन्कार करती है। इससे उसकी

माँ इतनी उत्तेजित हो जाती है कि घर की शांति श्रौर एकता के लिए वह घर छोड़ने को बाध्य हो जाती है। इस पात्र से छुट-कारा पाने के लिए प्रेमचन्द एक आश्चर्यचिकत करने वाली और नाटकीय विधि सोच निकालते हैं। एक घर में आग लग जाती है। सोफिया त्राग बुभाने में सहायता करती है। संयोगवश उसका कोमल शरीर भुत्तस जाता है। इस घटना के बाद वह एक हिंदू परिवार में शरण पाती है। विनय एक युवक है, जो समाज-सेवा श्रौर त्याग के श्रादर्श का पालन करता है। वे एक-दूसरे को हृदय से चाहते हैं। यही नहीं, वे एक-दूसरे के प्रेम में फंस जाते हैं। लड़के की माँ पुराएपंथी है। वह विभिन्न धर्मों के श्चानुयायियों के सम्पर्क को सहन नहीं कर सकती । युवक सामा-जिक श्रीर राजनीतिक कार्य में श्रपने को भुलाने की चेष्टा करता है। वह कवितायें भी लिखता है। भारतीय रियासतों के विरुद्ध विद्रोहात्मक कार्यवाहियाँ करने के अपराध में पुलिस उसे गिरफ्तार करके बन्द कर देती है। सोफिया उसकी छुड़ाने के लिए विचित्र उपाय करती है। वह जिले के अफसर मि॰ क्लार्क से प्रेम-सम्बन्ध जोड़ती है। जब यह जिले के अफसर के हस्ता-चरों का ऋाज्ञापत्र लेकर विनय के पास पहुंचती है तो वह जेल से रिहा होने से इन्कार कर देता है। गाँव के पुजारी नायक राम द्वारा दूसरी तरकीय सोची जाती है । यह उसके पास उसकी माँ की बीमारी श्रौर त्रासन्न मृत्यु की भूठी खबर ले जाता है। विनय जेल से भाग जाता है। सोफिया क्रांतिकारी दल में सम्मि-लित हो जाती है। विनय रियासती ऋधिकारियों द्वारा किये गए दमन का श्रंत करने में सफल नहीं होता । सोफिया त्रातंक-वादियां श्रीर क्रांतिकारियां के तौर-तरीकों से ऊब जाती है। अचानक वे एक रेल के डिब्वे में मिल जाते हैं। गाड़ी बनारस पहुंचती है, जहाँ पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि उनकी शादी

के बारे में पुराणपंथी वृद्धिया का विरोध मन्द्र पड़ राया है। उनका य्र'थियंथन होने ही वाला है कि भाग्य उनके वीच अर खड़ा होता है। पारडेपुर के निर्दोप लोगों पर गोलियाँ बरसाई जाती हैं। यहीं दोनों कथायें एक-दूसरे को छूती हैं। विनय, जो पहले इन लोगों की आँखों में गिर गया था, भीड़ में मिलकर श्चापने पूर्व सम्मान को प्राप्त कर लेता है। इस प्रसंग के बाद लेखक न तो इन पात्रों को नियंत्रण में रखता है और न उनको ऋलग ही कर पाता है। बह ऐसे पात्रों को ठिकाने लगाने की अपनी पुरानी तरकीय काम में लाता है 🕩 विनय श्रात्महत्या कर लेता है, सोफिया भी अपने जीवन का अन्त करने के लिए नदी में कृद पड़ती है। इस प्रकार प्रेम की यह कहानी आत्महत्या और असफलता में समाप्त हो जाती है। सूरदास गोली से बुरी तरह घायल हो जाता है और अस्पताल में जाकर मर जाता है। यह अपनी मृत्यु में भी नैतिक दृष्टि सं विजेता चित्रित किया गया है। उसकी शवयात्रा में मित्र और शत्र दोनों सम्मिलित होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की राय में उसने श्चपना जीवन स्वाभिमान के साथ विताया था । विनय श्रोर सोफिया की कहानी उस आध्यात्मिक प्रेम की प्रतीक है, जिसमें शारीरिक वासना भस्म हो जाती है। प्रेमचन्द्र जीवन में असन शक्तियों पर सत शक्तियों की विजय दिखाना चाहते हैं।

जसवन्त नगर वड़े जमीदारों और राज-महाराजों का केन्द्र है। यह विनय, सोफिया और आतंकवादियों के लिए कर्म तेत्र प्रस्तुत करता है। यह उपन्यास की छोटी कथा है, लेकिन इससे इस बात का पता चलता है कि राजा अपनी प्रजा पर किस प्रकार अत्याचार करते हैं। भारतीय नरेशों को पोलिटिकल एजेंट के हाथ की कठपुतली दिलाया गया है। रियासती जनना के नेता अधिकारियों के विरुद्ध बगावत करते हैं लेकिन उनकी

कोशिशें वेकार हो जाती हैं।प्रेमचन्द्र ने आतंकवादियों की ध्वंशा-त्मक कार्यवाहियों को स्पष्ट रूप से चित्रित नहीं किया। प्रत्युत उन्होंने उनके उत्पर एक रहस्यमय पर्दा डाल दिया है। इस कथा का समावेश पाठक की ऋद्भुत के प्रति जिज्ञासा की वृत्ति को संतुष्ट करने के लिए किया गया है, श्रन्यथा इसका उपन्यास के विषय से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं है। ताहिरश्रली की कहानी मध्यवर्गीय परिवार की श्रपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए उठाई गई कठिनाइयों का दिग्दर्शन कराने के लिए रखी गई है। प्रेमचन्द ऐसे परिवारों के जीवन से खुब परिचित हैं, इसलिए उन्होंने विस्तार के साथ इसका वर्एन किया है कि कैसे अपनी छोटी-मी आमदनी से वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। लेखक ने निम्न मध्यवर्ग की स्त्रियों के मनोविज्ञान की श्रोर विशेष रूप से ध्यान दिया है। ताहिरश्रली स्वयं एक जूते की दूकान में मैनेजर है। वह पाएडेपुर श्रौर पड़ोस के गाँवों के जुते बनाने बालों को चमड़ा बेचता है। जॉन सेवक इस दूकान का मालिक है। इस प्रकार लेखक ने विभिन्न सामाजिक दलों के चरित्रों का ढेर लगा दिया है। उसने कथा को बढ़ाने के लिए उन्नोसवी शताब्दी के आरम्भ की टेकनीक का उपयोग किया है। चार समानान्तर चलने वाले कथासूत्र, जो चार पृथक्-पृथक् आदमियों के समृहों से सम्बन्ध रखते हैं परस्पर कोई वनिष्ठ सम्दन्य नहीं रखते

प्रमचन्द्र ने दमन और संघर्ष के युग के भारतीय समाज के जीवन की पूरी-पूरी भलक देने के लिए एक विशालपट चुना है। उन्होंने उपन्यास को उच्च कोटि का और सार्वजनिक प्रभाव का बनाने के लिए उसमें विभिन्न धमों के रत्री और पुरुषों को एकत्र किया है। जॉन सेवक ईसाई है, विनय हिन्दु है, ताहिरश्रली मुसलमान है और सूरदास जन्म से हिंदू होने

पर भी ग़रीब है। वे सब एक दूसरे को प्रभावित करने हैं लेकिन विरोध और संवर्ष से जो नई परिस्थिति उत्तरन होती है उसका परिणाम कारखानों का शोर, मजदूरों की हलचल और औद्यो-गिकता की विजय है। पूँजीपति विजयीः होता है और निर्धन नष्ट होता है। वैधानिक तरीके से राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में विश्वास रखने वाला गांगुली किंकर्तव्यविमृद हो जाता है। उसका आशावाद आत्म-वंचना में परिश्त हो जाता है। वह असेम्बली से त्यागपत्र दे देता है और रचनात्मक कार्य में जुट जाता है। वह उन लोगों का प्रतिनिधि है, जिन्होंने असहयोग आन्दोलन में असम्बलियों का बहिष्कार किया था। जाह्नवी स्त्रौर इन्दु ने पहले ही राष्ट्रसेवा का बन ले लिया है। भरतसिंह का परम्परागत धर्म में कोई विश्वास नहीं रहा। बह धर्म, समाज-सेवा, देशभक्ति और मानवतावाद में विश्वास खोने के वाद भक्की हो जाता है। वह विलासी जीवन विताने का निश्चय करता है श्रौर श्रन्त तक विलासी रहता है। भरतसिंह उन राष्ट्रीय कार्यकर्तात्रों में से है, जिन्होंने राष्ट्रीय आन्दोलन की असफलता के बाद अपने को अशक और कि कंत्वयिमृद अनुभव किया था। इन सब पात्रों की अपेद्या सुरदास अधिक उँच धरातल पर खड़ा है। सत्य और अहिंसा में उसका विश्वास मृत्युपर्यन्त अडिग वना रहता है। वह सच्चे खिलाड़ी की भांति ऋषना पार्ट ऋदा करता है ऋौर यहाँ खिलाई। की भावना है, जिसे लेखक ने अपने इस पात्र द्वारा आदर्श का रूप देने की चेष्टा की है। वह जीवन के खेल में अनेक वार पराजित होता है, लेकिन अपने विरोधी के प्रति किसी दुर्भावना को अपने हृदय में स्थान नहीं देता। सोफिया, जाह्नवी, इन्दु और यहां तक कि विनय भी उसकी समता नें नहीं ठहर पाते। सच तो यह है कि विनय जीवन के निम्न मार्ग पर वढ़ता दीखता है।

यदि उसने अपने जीवन का अंत न किया होता तो वह एक देशद्रोही होकर मरा होता। उसके भीतर प्रेम श्रौर कर्तव्य का द्वन्द्व चलता है। जैसे ही वह प्रोम तक पहुंचता है वैसे ही गड्ढे में गिर जाता है । श्रीर उसका प्रेम भी निराशा में जाकर समाप्त होता है सोफिया का चरित्र त्यांगे और आदर्श से पूर्ण है। जाह्नवी एक ऐसी ख्रादर्श-माता है, जो ख्रपने पुत्र को देशभक्ति की बलिवेदी पर चढ़ा देती है। उसकी मृत्यु के बाद वह स्वयं मैदान में आती है और उसकी लड़ाई लड़ती है। उपन्यास में विभिन्न दलों और वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले दूसरे अनेक पात्रों का समावेश किया गया है । रंगभूमि का पट ऋत्यन्त विस्तृत हैं और उसमें परस्पर विरोधी और प्रतिस्पर्दा वाले सामाजिक समूहों को एकत्रित किया गया है। इसके साथ ही सनका चित्रण अत्यंत सूचमद्शिता और शक्ति के साथ किया गया है। जहां-कहीं भी हम उपन्यास को पढ़ते हैं, वह हमें जीवन-शक्ति से पूर्ण दिखाई देता है। श्रौद्योगीकरण के विकास की स्थिति का जितना स्पष्ट दशॅन राजनीतिक विष्लव के समय इस उपन्यास में होता है, उतना श्रन्यत्र नहीं।

'उपन्यास की मूल कथा में दो सभ्यता श्रों का संघर्ष है। एक तो लाभ श्रोर प्रतियोगिता पर श्राधारित श्रोद्योगीकरण की नई ताक़तों का प्रतिनिधित्व करती है श्रोर दूसरी पारस्परिक सहयोग पर श्राधारित जीवन के पुराने ढंग का। 'रंग भूमि' देहाती जिन्दगी के नाश की कहानी है। यह उसके नेतिक श्रोर श्रार्थिक पतन की लम्बी कहानी है, जिसका उत्तरदायित्व उस पश्चिमी सभ्यता पर है, जिसे पूंजीवादी सभ्यता भी कहते हैं। जान सेवक उत्पादन की नई ताकतों का प्रतिनिधि है। जब कि सूरदास प्राचीन प्राम्य-व्यवस्था का प्रतीक है। श्रन्धा भिस्तारी श्रपनी सम्पूर्ण श्रात्मशक्ति से उस जमीन में सिगरेट की

फेक्टरी बनाने का बिरोध करता है. जिसे उपने अपने पूर्व जो से विरासत में पाया है। वह साहस, सहनशक्ति और विरक्ति का प्रतिरूप है। वह किसान की सी भोर्ला-भार्ली प्रकृतिका है। उसका रूढ़िवादी श्रोर धीरे बदलने बाला मन्तिक उसकी भगड़ालू प्रकृति, और उसकी सहयोग नथा संगठन की भावना सभी कुञ्ज किसानों से मिलती-जुलता हैं। अवनी समस्त अच्छा-इयों और व्राइयों के साथ वह अपने जीवन को निजी ढंग से विताता है। हम जानते हैं कि जमीन उससे ज्यहंग्ती छीनी जाती है। फैक्टरी खोलने वाले ग़रीब देहातियों को सब प्रकार के प्रलोभन देते हैं — फैक्टरी खुलने में उनका कारोबार बढ़गा श्रौर इससे उनके जीवन का धरातल कंचा होगा। स्रदास लोगों को चेताबनी देते हुए इसके दुष्परिणामों की स्रोर संकेत **करता है---मजदूर वर्ग ब्राम्य जोवन को** ब्रस्त-ब्यम्त कर देंगे । उसकी भविष्यवाणी सत्य प्रमाणित होती है। लेखक ऋौदीगी-करण की बुराइयों का भयानक चित्र प्रम्तुत करता है। यह श्रीद्योगिक युग से पहले की सभ्यता के प्रति नीत्र श्रनुराग प्रकट करता है। वह देखता है कि प्राचीन मान्यताएं तो पूर्णऋषेण नष्ट हो गई हैं लेकिन उनके स्थान पर कोई अच्छी बस्तु नहीं आई है। इसके कारण उसका ध्यान आसपास की घटनाओं की अोर जाता है और वह उन्हें गहराई से देखता है। वह आवेग श्रीर शक्ति के साथ उस नवीन सामाजिक व्यवस्था पर आक्रमण करता है, जिसका आधार जनता की दासता है, उसकी दरिद्रता और शोषण है, हिंसा और ऋरता है, लोभ और स्वार्थ है।शिचा इसे बढ़ावा देती हैं, श्रदालतें इसके लिए कवच हैं श्रीर पुलिस इसकी रचक है। जब प्रेमचन्द पूंजीबादी वर्ग के उत्थान द्वारा किसानों के शोपण की निन्दा करते हैं तब वे एक प्रगतिशील लेखक का कार्य करते हैं, लेकिन जब वे प्राचीन सामन्ती व्यवस्था

की गोद में शरण लेते हैं तब वे एक प्रतिक्रियावादी हो जाते हैं। प्राचीन सामन्ती न्यवस्था के पूंजीवादी युग से परिवर्तित होने का जो क्रांतिकारी कार्य हुआ वही उनके साहित्य-मृजन का आधार है। जिस वर्ग ने उनकी विचार धारा का निर्माण किया वह निम्न मध्यवर्ग है, जो सामाजिक विकास के युग में प्रगित्वादी और प्रतिक्रियावादी दोनों ही रहा है। वे जिस युग में थे वह युग क्रांतिकारी परिवर्तनों का, सामाजिक और राजनीतिक हलचलों का और आर्थिक तथा साम्राज्यविरोधी संघर्ष का था। एक कलाकार और विचारक के नाते उनके हिष्टकोण का निर्माण उस युग की मनोवृत्ति ने ही किया था।

जॉन सेवक ही ऐसा उद्योगपति नहीं है, जिसे लेखक ने हमारे लिए अपने उपन्यासों में रखा हो। अपने अंतिम उप-न्यास 'गोदान' में उसने पृंजीवादी समाज के एक श्रीर सदस्य का चित्रण किया है । चन्द्रप्रकाश खन्ना सिगरेट की फैक्टरी के स्थान में शुगर्गमल बनाने हैं। उनके जीवन में ऋसंगतियों और श्रक्थिरतात्रों का विचित्र सम्मिश्रण है। वह राजनीतिक बन्दी रह चुका है और अपने को मजदूरों का शुभचिन्तक समभता है। उसने जेल जाकर लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। उसके शुगर-मिल में मजदूरों की हड़ताल असकल हो जाती है। पुराने मजदूरों की जगह नए मजदूरों की भर्ती की जाती है। बह मजदूरों की तकलीफें सुनने को तो सदा तैयार रहता है लेकिन हिस्सेदारों के मुनाफ को कभी नहीं छोड़ सकता। उपन्यास में मजदूरों की घृणित जिन्दगी का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्रीद्योगीकश्ण के कारण प्राम्य-व्यवस्था बुरी तरह विगड़ जाती है। नायक का पुत्र गोवर किसान से मजदूर बन जाता है। वह परम्परागत जीवन की सभी विशेपताश्रों को खो देता है। वह प्रतियोगिता और ग्वार्थ की भावना को अपना

लेता है। श्रीद्योगीकरण से मजदूरों श्रीर वेकार कियानों की समस्याएं हल नहीं होतीं। इसके विपरीत इससे उनका सर्वनाश हो जाता है। मजदूरों की जिन्दगी के बार में प्रेमचन्द कहते हैं—"वे गन्दी, दुर्गन्धयुक्त और ट्टी-फ्टी कोंपड़ियों में रहते हैं। उनको देखते ही उवकाई आती है। वे ऐसे कपड़ पहनते हैं जिनसे हम अपने जुते भी साफ करना नहीं पसंद करेगे। वे ऐसा खाना खाते हैं, जिसे हमारा कुना भी नहीं खायगा। इतका होते हुए भी पूँजीपति अपौर उद्योगपति हिस्सेदारों को मुनाफा देने के लिए उन्हें रोटी के टुकड़ों से भी वंचित कर देने हैं।" यह आधुनिक सभ्यता और समाज-व्यवस्था की बाह्य रूपरेखा है। प्रेमचन्द्र ने प्रामीणों की व्यापक दरिद्रता श्रोर श्रीद्योगिक चेत्रों की केन्द्रित पीड़ाका ज्योग्वार वर्णन किया है। दरिद्रता सामन्तवाद श्रीर पूँजीवाद की उपज है। जब व वतमान समाज व्यवस्था की बुसई करते हैं तब तो वे ठीक करते हैं लेकिन जब वे भावी साम्राज्य की स्थापना का प्रस्ताव करते हैं तब उनकी धारणा अस्पष्ट श्रीर उनके विचार उलके हुए होते हैं। उनका थिश्वास है कि शोपक और शोपित वर्ग के वीच की खाई तभी पाटी जा सकती है, जब कि जमीदार श्रीर उद्योगपति अपने विशेषाधिकार छोड़ दें श्रीर उनसे वड़ी-वर्ड़ा माँगों के पूरा करने का आग्रह न करें। अमीर अपनी सम्पत्ति छोड़ दें, बुद्धिवादी अपने अभिमान का त्याग कर दें, कलाकार जनता के लिए साहित्य स्नजन करने लगें, प्रत्येक आदमी अपन श्रम पर जीवन-यापन करे ऋौर जीवन की प्राथमिक स्त्रावश्य-कताओं की पूर्ति से अधिक की आशा नकरे—यह उनकी केन्द्रीय भावना है। उनका विचार है कि सामाजिक समता का प्रश्न नीचे से इल न होगा, जैसा कि क्रांतिकारी मालिकों की समस्त सम्पत्ति को जबर्दस्ती छीनकर करना चाहते हैं वरन् ऊपर से होगा, जब कि मालिक स्वयं स्वाभाविक रूप से कर्तव्य समभकर वैसा करेंगे। लेखक के ऊपर महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव पड़ा है। एसने सामाजिक असंगतियों के त्रेत्र में उसकी आकर्षक भावना और शक्तिशाली विचारधारा को पूर्ण रूप से आत्मसात कर लियाहै।

'रंगभूमि' में जीवन के गांधीवादी दर्शन का प्रभाव परि-लचित होता है। इस महान् उपन्यास का नायक समाज का हिंसात्मक विरोध करने के सभी उपायों का परित्याग कर देता है। एक सत्याप्रही कभी प्रहार नहीं करता, प्रत्युत स्वयं प्रहार सहता है। वह सरकार से कोई लाभ नहीं उठाता श्रीर वह उसकी छत्रछाया में धनी होने का प्रयत्न भी नहीं करता। न उसे श्रदालत से कोई सरोकार रहता है श्रीर नबह मशीन की वनी हुई चीजें। का ही इस्तेमाल करता है। उसके पास सम्पत्ति नहीं होती। बह रेल या मोटर से यात्रा नहीं करता। और सरकारी नौकरी भी नहीं करता। प्रेमचन्द्र मानवता को खूनी विद्रोह से वचाने के लिए हिंसात्मक क्रांति न करके पूर्ण रूप से नैतिक क्रांति का समर्थन करते हैं। यह एक ऐसी क्रांति है, जो ऋात्मचेतना पर ऋौर बैभव के स्वेच्छतया त्याग पर श्रवलम्बित है। लेखक सम्पत्ति की बुराई करता है, क्योंकि सब बुराइयाँ इसीसे पैदा होती हैं। यही मानव के दुःख का मूल है। रियासतें श्रीर सरकारें इसीके लिए युद्ध में प्रवृत्त होती हैं। वेंकर्स, व्यापारी, शिल्पकार भूमिपति इमीके लिए कार्य करते, योजनाएं बनाते और अपने को तथा दूसरों को नवाह करते हैं। इसीके लिए सरकारी कर्मचारी लड़ते-भगड़ते, धोखा-फरेब करते, दमन-ऋत्याचार का महारा लेते और पोड़ा संताप सहते हैं। हमारी अदालतें, हमारी पुलिस, हमारी फीज,

सब सम्पत्ति की रहा करते हैं। ' इस प्रकार प्रेमचन्द विद्रोही हो। प्रतिक्रियाबादी दोनों हैं —ि विद्रोही नो इसलिए कि उनका अनुमान ठीक है और प्रतिक्रियाबादी इसलिए कि उनका उपचार काल्पनिक है। इतना होते हुए भी वह अपने युग के सबसे बड़े प्रगतिशील लेखक थे, क्योंकि उन्होंने पूंजीबाद से उत्पन्त वुराइयों की घोर निन्दा की।

## : ξ:

## किसान और ऋहत

'कर्मभूमि' (१६३२) का विषय १६२६ का लगानवंदी श्रांदोलन है। यह श्रार्थिक मन्दी का भयानक वर्ष था, जिसमें चीजों की कीमतें वेहद कम हो गई थीं। किसानों के लिए अपना लगान अदा करना मुश्किल हो गया था। जमीदारों ने किसानों पर सख्ती की ऋौर परिगामस्वरूप उन्होंने विद्रोह कर दिया । इस सार्वभौम विद्रोह श्रौर विप्लव को द्वाने के लिए नौकरशाही की सारी ताकत लगा दी गई। आत्मानंद ने, जो कि एक उम्र किसान-नेता था, किसानों से कहा कि जमीदारों का ऋस्तित्य उनकी लगान अदा करने की सद्भावना पर ही निभर है। दूसरा किसान-नेता अमरकांत समभौता और मेल कराने के लिए खड़ा हुआ। वह कांग्रेसी नेताओं के उस दृषिकोण का प्रतिनिधि है, जो उन्होंने इस संकटकाल में बना लिया था। जमीदार किसान-नेतात्रों की ऋध्यज्ञता में प्रतिनिधि मण्डल से वातचीत करने को तैयार हो जाता है। एक अफसर के इस कथन को अमरकांत मान लेता है कि परिस्थिति की जाँच करने, उसकी रिपोर्ट तैयार करने, रिपोर्ट पर बहस करने और उसके पश्चान किसी निर्णय पर पहुंचने में कम से कम छः महीने लगेंगे। अन्त में अधिका-रियों द्वारा उसे वाध्य किया जाता है कि वह आदोलन का शंखनाद करे। किसानों द्वारा लगानवंदी आंदोलन प्रारंभ हो जाता है ।

सरकारी प्रतिनिधि सलीम मित्र के नाते उसे आदोलन के भये-कर परिणामों की ओर से सचेत करता है। वह कहता है कि मारा गाँव वरवाद हो जायगा, मार्शन लॉ जारी कर दिया जायगा. अतिरिक्त पुलिस गाँव में रखी जायगी, फसतों नीलाम हो जायँगी और जमीनें जब्त कर ली जायँगी। अमरकांत उसकी चेनावनी पर ध्यान नहीं देता और जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ता है। किसानों के विद्रोह को द्वाने की आज्ञा पाकर अधिकारियों ने जो अत्याचार किये थे उनका प्रसचन्द ने अत्यंत सूचमना और शक्ति के साथ भयानक चित्र खींचा है।

जैसा कि उपन्यास के नाम से स्पष्ट है, उसमें जीवन में कर्म के महत्व पर विचार किया गया है। पात्र कर्मशीलता में ही श्चांखें खोलते और बढ़ते हैं। कथा एक मध्यवर्गीय परिवार के जीवन से आरम्भ होती है। लाला समरकांत भी ऐसे ही ब्यापारी श्रीर मौदागर हैं, जिन्होंने दूसरे महाजनों की ही भाँति उचित-श्रमुचित त्रीकों से धन इकट्ठा किया है। वह लोभी श्रीर मालदार है। उसने दो शादियाँ की स्त्रीर दोनों वीवियाँ मर गई । उसकी दोनों वीवियों से अमरकांत और नैना ये दो ही सन्तानें हैं। अमरकांत शिक्षा प्राप्त करता है और इसी वीच में एक साहसी, सुन्दर, स्फूर्तिमय श्रीर एकांतसवी वालिका से उस की शादी हो जाती है। इस लड़की का पिता मा चुका है। वह लड़की उस पर शासन करना आरम्भ करती है। वे परस्पर कभी एकमत नहीं होते। वह सादा था और वह पाखण्डी। कुछ समय पश्चान् उसे अपनी पढ़ाई छोड़कर दूकान पर काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। ब्यापार में उसका मन नहीं लगता। वह घर छोड़कर दूर वसे हुए एक श्रद्धतों के गांव में जा वसता है, जहाँ वह एक छोटी-सी पाठशाला में उन्हें पढ़ाने लगता है। इसी वीच उसकी पत्नी सुखदा अळूतां के

मंदिर-प्रवेश के लिए किये गए सत्याप्रह में प्रमुख भाग लेती है। उसके नगर के लोगों द्वारा एक दूसरा आदोलन मजदूरों के लिए मकान बनाने के सम्बन्ध में छेड़ा जाता है। म्यूनिसिपल कमेटी उनके प्रस्ताव को रद्द कर देती है और उसके निर्णय का विरोध करने के लिए हड़ताल की घोषणा की जाती हैं। सुखदा ने जीवन के हिष्टिकोण को बदल दिया है। वह धीरे-धीरे उसकी मतानुयायी हो चली है। यह बड़ी विचित्र बात है कि लेखक ने उनके बीच भाई-बहन का सम्बंध स्थापित कर दिया है। वे नगर श्रौर गाँव की जनता के हित के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाइयों में लग जाते हैं। नगर में यदि श्रद्धतों की समस्या प्रमुख है तो गांवों में किसानों को। भारतीय समाज में सामाजिक और आर्थिक हृष्टि से कुचले हुए लोगों की लड़ाइयों का नेतृत्व मध्यवर्ग के हाथ में रहता है। श्रब्धत श्रौर किसान शोपण के सबसे बड़े शिकार हैं। अमरकांत के चरित्र का विकास संघर्ष श्रीर हलचल के बीच होता है। वह जनता की सेवा द्वारा ही अपने व्यक्तित्व को विकसित श्रौर पूर्ण बनाता है। मुत्री का प्रसंग , जिसका सम्बंध दो विदेशी सिपाहियों द्वारा एक लड़की पर बलात्कार करने से है समस्त विदेशियों के विरुद्ध घृणा पेटा करता है श्रीर जनता को जनांदोलन के लिए तथार करता है। इससे समरकांत जैसा कठोर और कृर माहकार भी हिल जाता है। वह इसके लिए ईश्वर को कोसने लगता है।

श्रमरकांत कानून के श्राधार पर टिकी हुई सरकार का विरोध करने के लिए जनता की तमाम ताकतों को इकट्ठा करता है। सुखदा हड़तालों में भाग लेती है। पुलिस उसके पूरे परिवार को गिरफ्तार कर लेती है। उसकी बहन शहीद हो जाती है श्रीर इससे सारी परिस्थिति बदल जाती है। जनता की प्रथम विजय होती है और स्यूनिसिपल वोर्ड द्वारा मजदूरों को बसाने की स्वी- कृति दे दी जाती है। श्रौर कॉलोनी वन भी जाती है। श्रमरकांत श्रपनेप्रयत्नों को वंद नहीं करता। वह किसानों में लगानवंदी श्रांदा-लन का सूत्रपात करता है। सरकारी श्रधिकारी उसे श्रौर उसके साथियों को विप्लव की भावना जगाने के श्रपराध में गिरपतार कर लेते हैं। समय पाकर जब दमन भयंकर रूप धारण कर लेता है तो सलीम परिस्थिति से जबकर सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे देता है श्रौर जनसेवक वन जाता है। श्रहिंसक नाटक का समभौते में श्रम्त हो जाता है। समरकांत दो विरोधी दलों में समभौता कराने के लिए एक समिति का निर्माण करके सप्रका कार्य करता है। इस प्रकार जनता की क्रांति की उमंग को दबा दिया जाता है।

उपन्यास की प्रधान कथा दूसरे रूप में १६३० ३५ के सवि-नय श्रवज्ञा-भंग श्रान्दोलन से सम्बन्ध रखती है। श्रमरकान्त श्रीर उसकी पत्नी स्रान्दोलन के राष्ट्रीय नेता हैं। अपने उपन्यासों में विभिन्न राष्ट्रीय अन्दोलनों को प्रतिविन्यित करने वाला लेखक १६२६ की उस ऋार्थिक मन्दी को भी नहीं भूलता, जिसने भारतीय किसानों को बुरी तरह प्रभावित किया था। इसके कारण धरती पुत्रों को अ। र्थिक मुक्ति दिलाने के लिए सारे देश में जनान्दोलन त्यारम्भ हो गया था। यही वह सामाजिक और राजनीतिक हलचल है, जिसके श्रानुभव पर इस उपन्यास की कथावस्तु का निर्माण और निर्वाह इतनी यथार्थवादिता और उत्साह के साथ किया गया है। यह किसानों की दरिद्रता और उत्साह का मार्मिक अध्ययन है। यह प्रान्य-जीवन और माम्य-सम्पत्ति के नाश ऋौर ध्वंस का भी ऐसा विशाल चित्र है, जिसमें भयानक दृश्यों की ऋधिकता है। अपनी निजी विचार-धारा का प्रदर्शन करते हुए प्रेमचन्द बताते हैं कि किस प्रकार परिचमी सभ्यता मंच पर आती है और प्राम की सामाजिक

श्रीर श्रार्थिक व्यवस्था को नष्ट-भ्रष्ट कर देती है, किस प्रकार किसानों को किंकर्तव्यविमूद बना दिया जाता है श्रीर किस प्रकार वे किर नए श्राम में, श्रापना नया घर बनाने के लिए, श्रापनी शक्ति को केन्द्रित कर सकते हैं।

उपन्यास के प्रमुख पात्रों के व्यक्तित्व को भव्यता प्रदान करने के लिए उपन्यास में दो छोटी-छोटी कथाएँ और रखी गई हैं। मुन्नी की घटना, जो कि एक गांव से सम्बन्ध रखती है, प्रधान कथा के साथ इसलिए मिलाई गई है कि जिससे अपने को बड़ा समभने वाले गोरों के विरुद्ध घृणा पैदा की जा सके। उसे कलंकित किया जाता है और यह दोनों अंग्रेज सिपाहियों को मार डालती है। वह ऋदालत में पेश होती है और वहां से छुट जाती है। वह इस प्रसंग को भूलने की चेष्टा करती है लेकिन भूल नहीं पाती। वह प्रायश्चित और श्रपराध की तीत्र भावना के कारण अपने पति अरौर पुत्र का प्यार करना वन्द कर देती है। बह ऋपने जीवन का अन्त करने का प्रयत्न करती है लेकिन श्राहमहत्या करने योग्य शक्ति संचय नहीं कर पाती। श्रन्त में वह अपने को उसी गांव में पाती है, जहाँ कि अमरकान्त समाज-सेवा करने गया हुआ है। वह उसकी स्रोर खिचता है, लेकिन वर् किक कता है। कुछ समय पश्चान् परिस्थिति वदल जाती है। मुन्नी समाज में अपने लिए स्थान नहीं पाती। सकीना एक दूसरी लड़की है, जिसे वह प्यार करता है। वह भी उसके प्यार का प्रतिदान देती है। प्रेमचन्द दो कारणों से उनकी शादी नहीं होने देते-एक तो दो भिन्न धर्मानुयायियों की शादी समाज-विरोधी है और दूसरे वे सामाजिक कार्य में इतने तल्लीन हैं कि उनका प्रेम जीवन के उच्चादर्श का रूप ले लेता है। उप-न्यास का अन्त होते-होते कहानी और भी असंभव और विचित्र-सी हो उठती है। लेखक नायक, उसकी पत्नी, मुस्लिम लड़की

और भिलारिणी —सभी को एक स्थान पर एकत्र करके खाए हुए सूत्रों को प्राप्त कर लेता है। नायक अपने पिता के सम्मुख भुक जाता है: दम्पति प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरे से मिलते हैं: सकीना उससे प्रेम करना छोड़ देती है और उसके साथ भाई का सम्बन्ध स्थापित कर लेती है। इस प्रकार तलाक को बचा दिया गया है। प्रेमचन्द्र तलाक के घोर विरोधी हैं।

चरित्र चित्रण की दृष्टि से 'कर्मभूमि' का प्रेमचन्द के उप-न्यासों में श्रेष्ठ स्थान समभा जाता है। अमरकान्त, सुखदा, सकोना, मुन्नी, समरकान्त, नैना श्रौर सलीम उपन्यास के महत्व के पात्र हैं। अमरकान्त साँचे में ढला हुआ नायक है, जो उप-न्यासकार के प्रमुख पात्रों के ऋादर्श के ऋनुकूत है। उसके त्यक्तित्व का विकास संघर्ष और अन्तर्द्धन्द्र के बीच होता है। गरीब जनता की सेवा द्वारा ही वह ऋपने को समभने और पाने की चष्टा करता है। जीवन में निरन्तर संघर्षी श्रीर युद्धों का ताँता लगा रहता है। जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों पर विजय पाने की मनुष्य में श्राद्भुत शक्ति है। श्रापने वातावरण को वदलने की शक्ति उसमें संस्कारों के कारण है। इसी आदर्श को लेखक ने उपन्यास में रखने की चेष्टा की है। उसके आदर्शवाद ने लोभो और कंजून पिता को भी वदल दिया है। वह भाग्यवादी नहीं है। मनुष्य के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने को कुचलने वाली सामाजिक ताकतों का चुपचाप शिकार हो जाय। वह अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, अपने जीवन का स्वयं स्वामी है। प्रेमचन्द उस प्रगतिशील मध्यवर्ग के व्यक्ति थे, जो उथल-पुथल के असाधारण युग में सामाजिक और राज-नीतिक परिस्थिति को बदलने के लिए संघर्ष कर रहा था। यही कारण है कि उनमें इस वर्ग की विचारधारा अपनी समस्त सीमाओं के साथ विद्यमान है। यही विचारधारा है, जिसने उनकी चरित्र सम्बन्धी धारणा का निर्माण किया और समाज में मनुष्य के स्थान का निर्णय करवाया। प्रेमशंकर, सूरदास, चक्रधर और अमरकान्त सब एक ही साँचे में ढले हुए हैं। छोटे-छोटे पात्रों पर भी उनके आदर्शवाद की छाप है।

प्रेमचन्द आदर्शवाद की भावना से इतने आधिक प्रभावित हैं कि वह अपने पात्रों की ऋच्छाइयों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाते हैं श्रीर कहानी को उनकी मनोवृत्तियों श्रीर श्रभिलापाश्रों के श्रनु-कूल मोड़ देते हैं। परिणाम कभी-कभी भयंकर होता है। सलीम से व्यर्थ ही त्यागपत्र दिलाया गया है। यदि उसने ऋपने मित्र का विरोध किया होता तो यह अधिक उपयुक्त होता। समर-कान्त का परिवर्तन तो सहा हो सकता है क्यों कि लेखक ने उसे पहले अन्तर्द्ध और संघर्ष की दशा में दिखाया है। अमर-कान्त में मानसिक द्वन्द्व है परन्तु उपन्यास में उसका पूर्ण प्रद-र्शन नहीं है। उन्होंने कमजोर पात्र चुने हैं परन्तु उन्हें शक्ति श्रीर श्रादर्श से युक्त बनाने का प्रयत्न किया है। रिक्त, पाखरुड-पूर्ण श्रौर निरर्थक जीवन की भावना उन्हें श्रान्दोलित कर देती है। वे इसके विमद्ध विद्रोह करते हैं। सकीना और मुन्नी का समावेश अपने पात्र की दृढ़ता और शक्ति की परीचा के लिए किया गया है। जैसा कि कहा जा चुका है, चरित्र के विकास के लिए लेखक का ध्यान सदेव कम पर रहता है। वह भारतीय नारी जो श्राज तक एकाकी जीवन बिताती थी, उप-न्यास में प्रसिद्ध आन्दोलन में भाग लेती दिखाई देती है। सुखदा श्रीर नेना आन्दोलन का नेतृत्व करती हैं। ऐसे आन्दोलन केवल कुछ रियायतें भर दिला पाते हैं। मध्यवर्ग की विचारधारा का श्रावश्यक गुरा समभौता है। लेखक ने शोषक शक्तियों का निर्भयता से भएडाफोड़ किया है। जीवन की विषमता का सर्यं कर रूप जेल में दिखाई देता है, जहाँ गरीबों के लिए एक

कानून है और अमीरों के लिए दूसरा। लेखक ने जल-जीवन की भी अच्छी मांकी दी है। दुनिया को और अच्छा बनान के लिए मनुष्य जो प्रयत्न करता है, उसे द्वाने वाली प्रति-कियात्मक शक्तियों को कम नहीं समभा गया है। जैसा कि नाम से प्रकट है 'कर्मभूमि' में जीवन को युद्ध देत्र का रूप दिया गया है, जहाँ कि मनुष्य कर्म की साहसपूर्ण भावना के साथ कार्य करता है। वही कर्मयोगी है जो इस संसार की विपम परिस्थितियों से पराजित हुए विना ही जीता है और इस संसार को परिवर्तित करता है। अपने पहले के उपन्यासों में प्रेमचन्द ने जीवन को एक खंल का रूप दिया है, जिसमें मनुष्य को खत्थान और पतन, आशा श्रीर निराशा, विजय और पराजय की चिन्ता किये विना ही अपना पार्ट अदा करना चाहिए। उसे सबसे पहले खिलाड़ी होना चाहिए। 'रंगभूमि' का जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण एक कवि का है जब कि 'कर्मभूमि' का जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण एक योद्धा का है। लेखक ने इस महान् सत्य की खोज कर ली है कि विचारों और कार्यों में सामंजस्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो मनुष्य द्वन्द्व और संघर्ष सं, जो कि जीवन का मूल आधार हैं, दूर जा पड़गा और उरका जीवन व्यर्थ हो जायगा।

## किसान-होरी

पूर्व के जिन उपन्यासों में प्रेमचन्द ने किसानों की समस्यात्रों पर विचार किया है उन सबमें किसानों का चित्रण दैवी प्रकोप श्रीर मानवीय श्रात्याचार के विरुद्ध लड़ने वाले वर्ग के रूप में किया है। वे जालिम नौकरशाही, विलासी जमीदारों, कूर पूँजी-पतियों श्रीर पाखण्डी पुजारियों के शिकार रहे हैं। श्रमहाय किसान को जीता निगल जाने के लिए ये सभी वर्ग संगठित हो गए हैं | उनके कृषि-सम्बन्धी सभी उपन्यासों का संघर्ष सामा-जिक श्रौर श्राधिक है। इन उपन्यासों में स्त्री श्रौर पुरुष सामाजिक और आर्थिक समस्या के चतुर्दिक इसलिए केन्द्रित हो गए हैं कि वे समस्या की वर्ग-सम्बन्धी उलक्षनों पर प्रकाश डाल सकें। किसानों, जमीदारों श्रीर मध्यवर्गी ने बराबर श्रपने पृथक् समूहों का निर्माण किया है। निरसंदेह मध्यवर्ग के व्यक्तियों का चरित्र-चित्रण व्यक्ति विशेष के रूप में हुआ है लेकिन उनमें भी बहुत-सी कमियाँ हैं। जमीदार अयोग्य, नैतिक इष्टि से श्रशक, श्रिधकारियों के गुलाम श्रीर उन सब वातों से रहित हैं, जो चरित्र का निर्माण करती हैं। अपनी असंदिग्ध प्रतिभा के होते हुए भी प्रेमचन्द अनेतिक पात्रों की सृष्टि क्यों नहीं कर सके, इसका मूल कारण यह है कि कला के सम्बन्ध में उनकी धारणा गलत है। उनके भीतर का उमड़ता हुआ आदर्शवाद इतना प्रखर है कि वह उनसे ऐसे नायक की सृष्टि करवा लेता है,

जो शुद्ध रूप में मानवीय आदर्शों से प्रेरित हो और यही कारण है कि उस नायक के आमपास जिन दूसरे पात्रों का जमयद हैं वे सब उनके आदर्शवाद की प्रतिष्ठा के लिए ही निर्मित हुए हैं। सानव प्रकृति की कमजोरियों पर ध्यान दिये विना और मानव-हृदय की अच्छाई-बुराई पर हृष्टिपात किये विना वे अपने पात्रों से आदशे व्यवहार करवाते हैं।

'गोदान' एक भारतीय किसान की जीवनगाथा है, जिसमें उसकी सभी विशेषताएं और उसके सभी रूप विद्यमान हैं। उसका वर्तमान भूख, वीमारी, जड़ता, वेदना ऋौर मृत्यु से पूर्ण है और उसका भविष्य वर्तमान से कहीं ऋधिक अन्धकारमय ऋौर भयंकर है। उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी उपन्यासकार की श्रमर सृष्टि है। यह पहला श्रवसर है जब कि हिन्दी कथा साहित्य में किसान का चित्रण एक व्यक्ति के रूप में किया गया है। सूरदास वास्तव में किसान नहीं था। उसके पास एक वंजर जमीन थी और वह पेशे से भिखारी था। होरी पेशे और व्यक्ति दोनों दृष्टियों से किसान है। उसके चरित्र का चित्रए करने में प्रेमचन्द्र ने श्रपनी समस्त कला उ डेल दी। लेखक स्वयं होरी हैं श्रीर लेखक का बड़ा पुत्र इस वात का प्रमाण देता है कि इस पात्र में महत्वपूर्ण आत्मकथात्मक तत्व विद्यमान हैं । यह एक ऐसे व्यक्ति की जीवनगाथा है, जिसने जीवन में दुःखों और कठिनाइयों का तो अनुभव किया है परन्तु इतना होने पर भी वह मानवता और औदार्थ के उन सिद्धान्तों को मुरिचत रखने में सफल हुआ है, जो उसके जीवन में पथ-प्रदर्शक का कार्य करते रहे हैं। उनके जीवन की वेदना प्रतिच्या तीत्र होती गई है। वह शक्तिहीन होकर मरने से पहले तक संकट-पर-संकट भेलता है। उसकी मृत्यु जीवन-संप्राम का अन्त कर देती है। उसका अन्त इतनी जल्दी आता है कि जिसकी कल्पना भी नहीं

CAN LAN ..

की जा सकती। यह कर्ज के बोम से बुरी तरह दबा है। जीविका-चलाने के लिए वह तीन पृथक-पृथक साहकारों से रूपया उधार लेने पर बाध्य होता है। क्रज दिन-पर-दिन बढ़ता चला जाता है। कर्ज चुकाने और मितव्ययिता से दिन काटने के लिए वह अपनी शक्ति से भी अधिक काये करता है। बहुत दिनों तक अधभूत्वा रहने के बाद एक दिन वह सड़क पर गिर पड़ता है श्रीर उसकी जीवनलीला समाप्त हो जाती है। डाक्टर को बुलाने के लिए घर में रूपया नहीं है। उसकी मृत्यु के समयः साहकार आता है लेकिन इस समय उसकी लाश से अपना रूपया माँगने वाले कृर ब्राह्मण के रूप में। धर्म और धर्म की प्रथाओं का पालन कराने का उसे पूर्ण श्रधिकार है। पंडित दातादीन कहता है-- 'श्रंतिम समय है-होरी को मोच्च प्राप्त करने के लिए अपने हाथ से गोदान करने दो।" घर में गाय नहीं है श्रीर न उसे खरीद सकने योग्य पैसा ही घर में हैं। घर में मुश्किल से वीस त्याने हैं, जो पिछले दिन की मजदूरी है। होरी की पत्नी इन पेमों को लाती है और ब्राह्मण के पवित्र हाथों पर रखती हुई कहती हैं—"महाराज, घर में न गाय है, न बछिया, न पंसा। यही पैसे हैं, यही इनका 'गोदान' है।" वह मूर्निछत होकर गिर पड़ती है। होरी मर जाता है। इस करुण बक्तव्य श्रीर दृश्य के साथ उपन्यास समाप्त हो जाता है।

भारतीय किसान अपनी मृत्यु, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी भावना और अपनी जिन्दगी सभी के द्वारा पीड़ित होता है। वह अपने शोपकों द्वारा लूटा और कलंकित किया जाता है। वे लोग उसे वेखदल करते और उसका अधिकार छीन लेते हैं। श्री मदन गोपल ने उसके चित्र का विश्लेपण विश्तार के साथ किया है, जिसे एक वाक्य में इस प्रकार रखा जा सकता है कि वह पैदा हुआ, कप्र भोगता रहा और मर गया। भारतीय किसान के

जीवन में जीवन और मृत्यु का कोई महत्व नहीं है। उसके जीवन में तो कष्ट का ही ताना-वाना अधिक रहता है। उपन्यास में किसान की विजय नहीं दिखाई देनी। उसका अन्त नो निराशावाद तथा विवाद के वातावरण में होना है। भारी कठिनाइयों के विरुद्ध साहसिक युद्ध ही होरी के चरित्र की सबसे वड़ी विशेषता है। अपने पहले उपन्यासों में किसानों की दशा मुधारने के लिए प्रेमचन्द ने जो सुकाब दिये थे उनकी निर्धकता को अब व समक्त चुके हैं। उन्होंने देखा है कि प्रजानंत्र के विकास का अर्थ वैंकरों, व्यापारियों और साहकारों के शासन के अति-रिक्त और कुछ नहीं है। किसानों पर उनका पंजा और भी हद और निर्देय हो गया है। प्रान्तीय स्वराज्य के युग से पहले लेजिस्लेटिव कोसिलें, वाद-विवाद समितियाँ थीं, जिनमें निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों की तृती बोलनी थी। होरी अन्त में कठिन परिस्थितियों के पंज में फूस गया और उसका भाग्य और भी विगड़ता गया।

होरी का लड़का भी बाताबरण की विषमता का शिकार होता है। गोबर विद्रोही के ह्य में अपना जीवन आरम्भ करता है। यह लगा था कि गोबर समाजवादी नेना हो जायगा और साहूकारों और किसानों को पीसने वाली प्रथा के विरुद्ध लोगों को संगठित करगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। इसके विपरीत वह उसी व्यवस्था का अंग हो जाता है, जो किमानों को बरवाद कर देती है। वह अपने गांव में रहने से नफरत करता है। वह अपना भाग्य-निर्माण करने के लिए नगर में पहुँचता है और एक मिल में मज़दूर हो जाता है। वह कुछ पैसे जोड़ता है और उनको ऊ चे व्याज पर दूसर लोगों को उधार दे देता है। यदि गाँव में उसके पिता से किसीने इतना ज्यादा व्याज तिया होता तो वह आगववृत्ता हो गया होता। यह भाग्य की

विडम्बनाही समभनी चाहिए कि एक मनुष्य इसलिए अधिक कठोर सूर्खोर बन जाय कि वह स्वयँ सूद्खोरों से घृणा करता है। गोवर अमहाय था। जिस परिस्थिति में वह था उसमें वह या तो शोषंक होकर रह सकता था या शोषित। अपने पात्र के जीवन की अमंगतियों का दिग्दर्शन कराके प्रेमचन्द यह बताना चाहते हैं कि वर्तमान व्यवस्था वुरी तरह जर्जर हो गई है और इसी व्यवस्था के कारण किसानों की अवस्था होरी जैसी हो रही है।

होरी और उसकी पत्नी धनियाँ किमानों की सभी प्रकार की अच्छाइयों और बुराइयों से वने हैं। होरी स्वभाव से यथार्थवादी है। वह आदमी की परस जानता है और जिस दुनिया में बह रहता है उसे उसने श्रच्छी तरह देखा है। बह दूसरी शादी के लिए लालायित भोला से सहानुभूति प्रकट करता है और वचन देता है कि वह उसके अनुवृत्त स्त्री की खोज कर देगा। उसके मन के भीतर भोला से एक गाय ठग लेने की बात है, क्योंकि उसके जीवन की सबसे बड़ी आकांचा गाय प्राप्त करना ही है। प्रत्येक भारतीय किसान की श्रिभिलाषा ही गाय के लिए होती है। वह गाय प्राप्त करने में सफल हो जाता है। सारा गांव उसे देखने आता है। केवल उसका भाई हीरा ही उसके घर नहीं छाता। होरी को ऋपने भाई के इस व्यवहार से बड़ा दुःस्न होता है। वह वेचेन हो जाता है श्रौर भोला को बुलाने के लिए सन्देश भेजता है ताकि वह आकर उस गाय को देख ले, जिसकी कि बहुत दिन से इच्छा थी। वह इस बात का तनिक भी विचार नहीं करता कि इससे हीरा को ईर्प्या होगी ऋौर वह गाय को कुछ हानि पहुँचा सकता है। वह गाय की प्रशंसा करने नहीं आता वरन् उसे जहर देने आता है। वह पति श्रौर पत्नी को घोर यंत्रणा देकर चल वसती है। यह उसकी

दु:ख-गाथा का आरम्भ मात्र है। वह पुलिस के सामने क्रसम खाकर भाई को बचा लेता है और कहता है कि उसने उसे जहर देते हुए नहीं देखा। वह रूपया उधार लेकर पुलिस के। रिश्वत देता है। बैसे यह पहले से ही कर्ज से दबा है। वह गांव के लगभग सभी महाजनों से रूपया लेता है। विशेशर साह, किंगुरी साह-नोखेराम, दुलारी, संगरू साह किसानों के रक्त शोपक हैं। तीन वर्ष में रकम सौ रूपये हो जाती है। दो साल बाद बह डेढ़ सौ रूपये फिर मांगता है। भँगरू साह उसे वैलों की जोड़ी खरीदन के लिए साठ रूपये उधार दे देता है। उसने इस रक्स को कई वार ऋदाकिया पर रकम ज्यों-की-त्यों वनी रही। होरी के दो लड़िकयां शादी करने को हैं। यह उसके ऊपर अतिरिक्त भार है। वह ग्रीब कर्ज से बुरी तरह पिसा हुआ है। वह घार श्रम करता है। उसके बच्चे जेठ की तपती दोपहरी में उसके साथ काम करते हैं। यह रोज का उवाने वाला जीवन उसे विताना पड़ता है और वह इसमें अन्धे बैल की तरह जुता रहता है। वह दूसरे के लिए खून को पसीना करता है। वह उनके लिए लड़ता है, जो कि उसे नष्ट करना चाहते हैं। महाजन, सौदागर, सरकारी नौकर श्रौर पुलिस उसे कुचलने को मौजूद हैं। होरी कहता है कि किसान के लिए आधे दर्जन से अधिक महाजन हैं। वे उसका खून पीते हैं।

रायसाहब राजनीतिक नेता हैं, जो जेल जा चुके हैं। लेखक कहता है कि वे समाजवादी विचारधारा को मानने वाले हैं। वे परिश्रम के महत्व को सममते हैं और गरीवों के शोपण की निन्दा करते हैं। लेकिन उनकी कथनी और करनी में ज़मीन-आसमान का फर्क हैं। शोषण के ठेकेदारों में से महाजन का इस उपन्यास में सबसे श्रधिक भण्डाफोड़ किया गया है। वह बढ़ा चलता-पुर्जा होता है। वह किसान को मरने नहीं देता क्योंकि ऐसा करने से सोने का अण्डा देने वाली मुर्गी नहीं रहेगी।

श्री मदन गोपाल ने इस उपन्यास का सूच्म विश्लेपण करते हुए इसके सन्देश की छोर संकेत करने के लिए प्रामीणों द्वारा खेले गए प्रहसन का उल्लेख किया है। किसान छाता है, ठाकुर के पैरों पर गिर पड़ता है छौर सिसकना छारम्भ करता है। यड़े सोच-विचार के बाद ठाकुर उसे दस रुपये देने पर राजी हो जाता है। किसान काग्ज़ पर दस्तखत करता है। ठाकुर उसे केवल पांच रुपये पकड़ा देता है। इस पर उसे बड़ा छाश्चर्य होता है छौर वह कहता है—

'यह तो पांच ही हैं मालिक !'

'पांच नहीं दस हैं, घर जाकर गिनना ।'

'नहीं सरकार, पांच हैं।'

'एक रूपया नजराने का हुआ कि नहीं ?'

'हां, सरकार !'

'एक तहरीर का?'

'हां, सरकार !'

'एक कागद का ?'

'हां, सरकार !'

'एक इस्त्री का ?'

'हाँ, सरकार !'

'एक सुद का ?'

'हां, सरकार!'

'पाँच नगद। दस हुए कि नहीं ?'

'हां, सरकार ! ऋव यह पांचों भी मेरी श्रोर से रख लीजिए।'

'कैसा पागल है !'

'नहीं सरकार, एक कपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, एक रूपया बड़ी ठकुराइन का। एक रूपया छोटी ठकुराइन के पान खाने को, एक रूपया बड़ी ठकुराइन के पान खाने को। बाकी बचा एक, बह आपके किया-करम के लिए।'

अंतिम वाक्य में व्यंग और कटाच का तीखापन राजव

का है।

प्रेमचन्द किसानों के कष्टों और शोपण से इतने अधिक द्रवित हो गए हैं कि वे अपनी उमड़ती हुई भावनाओं को ऐसी ही भयानकता से व्यक्त करते हैं। ऊपर का वार्तालाप-विशेषकर उसका ऋंतिम वाक्य-गाँव में शोपण के कलंक का निर्देशक है। उन्होंने साहुकारों का निर्भयता से भएडाफोड़ किया है। वे ऐसे घृणित सामाजिक और त्रार्थिक त्रान्याय के प्रति कभी नहीं भुक सकते। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उनका विश्वास ईश्वरीय विधान में विलकुल नहीं रहा था। यह उस भारतीय के लिए वड़ा कठिन कार्य था, जो छास्तिकता की पुरातन परम्परा छौर शनैः-शनैः परिवर्तित होने वाले सामाजिक वातावरण के भीतर पालित पोपित हो । वे पहले भारतीय लेखक हैं, जिन्होंने गहराई से किसानों के जीवन का अध्ययन किया हो और जिन्होंने उसे इतनी सजीव कल्पना तथा अट्भुत कौशल के साथ चित्रित किया हो। उनका यह कार्य हिन्दी कथा-साहित्य ही नहीं समस्त भारतीय कथा-साहित्य में वेजोड़ है। शरच्चन्द्र तथा दूसरे उपन्यासकारों के प्रयत्न इसके सम्मुख फीके हैं, क्योंकि प्रमचन्द का चित्रण अपनी विस्तृत रूपरेखा के कारण ही महान नहीं है वरन अपनी सूच्म विवेचना के कारण भी महत्वपूर्ण है। 'गोदान' किसान के जीवन का काल्पनिक प्रतिनिधित्व करता है और अत्याचारी सरकार के साथ उसने जो मोर्चा लिया है उसका जीता-जागता स्वरूप प्रस्तुत करता है।

'गोदान' में समाज के सम्पन्न और विपन्न वर्गों का विरोध स्पष्टत या प्रदर्शित किया गया है। ग्रीबों के जीवन का चित्रशा करने में लेखक को कमाल हासिल है। यद्यपि दो विभिन्त सामाजिक वर्गों से सम्बंधरखने वाली पृथक् पृथक् कथायें परस्पर आगे बढ़ाने में कोई विशेष योग नहीं देतीं फिर भी वे लेखक की इस प्राचीन धारणा को स्पष्ट अवश्य करती हैं कि प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। निरसंदेह छोटे कर्मचारियों, महाजनों, पुलिस, जमीदारों और उद्योगपितयों श्रादि शोपए के ठेकेदारों का हवाला दिये विना किसानों की गरीवी और उनके शोषण का चित्रण नहीं किया जा सकता। कथा की कीली किसान है, जिसके चारों श्रोर मध्यवर्ग का जीवन चक्कर लगाता है। यह प्रतिपादित किया गया है कि कैसे सामाजिक और आर्थिक ताकतें किसान को श्रांत में कुचल डालती हैं। होरी मूल भावना का केन्द्र है। उसके चरित्र का चित्रण उपन्यास में विशेष रूप से सुन्दर है। वह अधनी पत्नी के साथ बातचीत करने श्रौर श्रपने जमीदार की चापलुसी करने में बुद्धिमानी से काम लेता है। वह परिश्रमी श्रीर उत्साही हैं लेकिन एसा होना उसके सुखी होने में सहायक नहीं होता। वह फर्ज के वोभसे इतनी बुरी तरह दबाहै कि मृत्यू हीं उसे पीड़ा से मुक्ति दिला सकती है। दिद्र होते हुए भी वह श्चपने उस भाई के लिएश्वत्यधिक उदारता दिखलाता है, जिसने कि उसकी गाय को जहर दे दिया है। यद्यपि उसे सार गाँव के क्रोध का शिकार होना पड़ता है तथा।प वह उदारतापूर्वक उस अभागी स्त्री को शरण देता है, जिससे कि उसका पुत्र शादी करना चाहता है। सामाजिक नियमों का उल्लंघन करने के भारी श्चपराध के कारण समाज के मुखिया उस पर जुर्माना करते हैं सो उसे भी वह सहन कर लेता है। उसे देवता के रूप में चित्रित नहीं किया गया है वरन वह अपनी कमजोरियों के कारण

मनुष्य के रूप में प्रस्तुत हैं। यह अपने स्वार्ध के लिए कभी कि भी में हुए भी बोलता है। यह एक वृद्ध विधुर से अपनी लड़की की शादी करने के लिए दो सौ रूपय रिश्वत भी ले लेता है। यद्यपि वह अपनी स्वी से खूब प्यार करना है नथापि कभी कभी भोलेपन में गाँव की सुन्दर माहकारिन से भी प्यार की वातें कर लेता है।

धनिया का चरित्र उसके पति के चरित्र के साथ प्रधित है। श्रहंकार श्रीर चापल्सी नामक जो स्वाभाविक कमजोरियां स्त्रियों में होती हैं, वे उसमें भी हैं। वह अपने पति पर शासन करना चाहती है और वह अनुकृत अवसर पर उसे शासन करने देता है। बह उसके साथ बैसा ही ब्यबहार करती है जेसा कि एक माँ अपने बच्चे के साथ ब्यवहार करती है। उसे ब्या-वहारिक ज्ञान के लिए उससे बहुत-सी वातें सीखनी हैं। कुछ असमंजम के बाद वह श्रापने पुत्र की प्रयमी को घर में स्थान दे देती है। बाहर से देखने में वह शुष्क और कठोर है, लेकिन भीतर से देखने में वह कोमल और करुण हदय वाली है। वह श्चपनी जिह्वा पर नियंत्रण नहीं रख सकती। उसकी वात व्यंग से पूर्ण होती हैं । होरी उसके कटाचों से घवराता है। कभी-कभी वह उसके व्यंगवाणों से इतना उत्तेजित हो उठता है कि उसे पीट इता है। लेकिन एसे भगड़ों से, जो उनके जीवन की एक-रसता को भंग कर देते हैं, उनके प्रेम में कोई अंतर नहीं आता। वे श्रादर्श दम्पति हैं, जिनकी कल्पना लेखक न अपने निजा विवाहित जीवन से की है। उनके बड़े पुत्र श्रीपतराय ने इस वात की स्रोर संकेत किया है कि होरी के चरित्र में उनके जीवन के निजी तत्व विश्वमान हैं। होरी कभी कभी हवा में उड़ता है, जविक धनिया के पैर ज्ञामीन पर हढ़ता से टिके रहते हैं। आत्म-संरत्तण की प्रवृत्ति उसके भीतर गहराई से घर किये हुए हैं। वे

एक दूसरे के पूरक हैं। इस आदर्श दम्पति के अतिरिक्त कुछ और विवाहित दम्पति भी उपन्यास में चित्रित हैं। (गोवर और भुनिया स्वार्थी स्वभाव को व्यक्त करते हैं और स्वेच्छा तथा प्रेम के श्राधार पर शादी करने पर भी उनके सम्बन्धों में मिठास नहीं है। मातादीन और सिलिया का सम्बन्ध नैतिक दृष्टि से कलुषित है; मेहता और मालती का मामला भी खोखला है; खन्ना श्रौर गोविन्दी विवाहित जीवन में स्वभाव की भिन्नता के प्रतिनिधि हैं।) गोबर पथभ्रष्ट हो जाता है और अभिजात्य की हलचल-भरी दुनिया में जा पहुंचता है, जिससे कि उसका नैतिक पतन हो जाता है। तीत्र इच्छा रखते हुए भी वह ऋपने भूखे माता-पिता की कोई सहायता नहीं कर सकता। मातादीन गाँव का ऐसा उच्चकुलोत्पन्न पुरोहित है, जो ग़रीब जनता के अन्ध-विश्वास से लाभ उठाता है। उसने अपनी वासना की पूर्ति के लिए अपने घर में एक नीच जाति की औरत रख ली और उसके घर वालों ने उसकी बुरी तरह मरम्मत करके उसके मुंह में जबर्स्ती हड़ी डाल दी।

इन पात्रों के साथ ही प्रेमचन्द ने उपन्यास में मध्यवर्ग के स्त्री-पुरुपों के पूर्ण चित्र श्रंकित किये हैं। मिस मालती, जो कि विदेश से डाक्टरी पढ़ कर लौटी है, उस सामाजिक तितलों के रूप में चित्रित की गई है, जो कि पश्चिमी सभ्यता की विशेष देन है। सामाजिक श्रोर राजनीतिक श्रधिकारों में वह मनुष्य की समानता का दावा करती है। वह विवाहितों से प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करने में भी नहीं चूकती श्रीर एक श्रविवाहित के प्रेम में भी फंस जाती है। मि० मेहता, जो लेखक के जीवन-सम्बन्धी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके सबसे पहले शिकार होते हैं लेकिन वे उसके प्रेम का प्रतिदान नहीं देते। मि० खन्ना दूसरे शिकार हैं लेकिन वे उसके प्रेम का प्रतिदान नहीं देते। मि० खन्ना दूसरे शिकार हैं लेकिन उन्हें वह खिलाती भर है। वह उनके श्रीर उनकी पत्नी

के बीच मनभेद पैदा कर देती है। वह उस तिनली की तरह है, जो यहाँ वहाँ हर एक सामने पड़ने वाले फुल का एस लेती फिरती है। <mark>बह</mark> प्रशंसा की इतनी भूखी है कि किसी एक से प्रेम नहीं कर सकती। अन्त में वह एक समाज-सुधारक बन जाती है। उसके चित्र में इस परिवर्तन को लाने का श्रंय मि० मेहना को है, जो आदर्शवाद में हृदय से विश्वास रखते हैं। शंकालु और नास्तिक होने हुए भी वे समाजसेवा में विश्वास रखते हैं । यह विचारों के ज्ञेत्र में ही बीरता दिखा सकते हैं, घर के काम काज में वे पूरी तरह असफल हैं। वे क्रियात्मक जीवन की अपना उसके मैडान्तिक रूप में अधिक रुचि रखते हैं। व उन व्यक्तियों में में हैं, जिन्होंने अपने पुरातन विश्वासों को तो खो दिया है परंतु जो आभिजात्य सभ्यता में नये विश्वासों की खोज में इधर-उधर भटक रहे हैं। सामाजिक श्रीर राजनीतिक समस्यात्र्यां पर उनके व्याख्यान इतने लम्बे हो जाते हैं कि उन्हें देखकर पाठक का धैय छूट जाता है । उनके तथा मध्यवर्ग के अन्य पात्रों द्वारा प्रेमचन्द्र ने इस उपन्यास में अपनी नवीन विचारधारा को अभिव्यक्त करने की चेष्टा की है। रायसाहब जो स्वयं मध्यवर्ग के व्यक्ति हैं, राजनीतिक नेताओं का नमूना पश करते हैं। वे देशभक्त हैं, लेखक हैं, विश्ववंधुत्व में विश्वास रखते हैं और क्रांतिकारी विचारक हैं, जो किसानों के प्रति सच्ची सहानुभूति प्रकट करके अपने समा-जवादी होने का प्रमाण देन हैं। इतना होने पर भी व चमगीदड़ हैं। वे ग्रीब जनता से बगार लेंड हैं और पत्र-सम्पादक को इसलिए रिश्वत देते हैं कि वह उनके क्रूर व्यवहार के समाचारों को दबा द। मि० खन्ना एक मिलमालिक हैं। उन्होंने होरी के गांव के पास एक शुगर-मिल स्थापित की है। गन्ने की सारी पदावार और दूसरी चीजें इस मिल को भेजी जाती हैं। इस

मिलमालिक के एजेन्टों द्वारा होरी की सारी कमाई कानूनी तौर पर ठग ली जाती है। एक आलोचक ने गोबर के उस कथन को उद्धत किया है, जिसमें उसने अपने पिता की बोर और असध दरिद्रता का वर्णन किया है। वह इस प्रकार है—

"घर का एक हिस्सा गिरने गिरने को हो रहा था। द्वार पर केवल एक बैल बँधा हुआ था, वह भी नीमजान। श्रौर यह दशा केवल होरी ही की न थी। सारे गाँव पर यह विपत्ति थी। ऐसा एक आदमी भी नहीं, जिसकी रोनी सूरत न हो, मानो उनके प्राणों की जगह वेदना ही बैठी उन्हें कठपुतलियों की तरह नचा रही हो। चलते फिरते थे, काम करते थे, पिसते थे, घुटते थे—इसलिए कि पिसना श्रौर घुटना उनकी तक़दीर में लिखा था। जीवन में न कोई आशा है, न कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हों श्रौर सारी हरियाली मुरक्ता गई हो। श्रभी तक खिलहानों में श्रनाज मौजूद है, मगर किसीके चहरे पर प्रमन्नता नहीं है। बहुत कुछ तो खिलहान में ही तुलकर महा जनों श्रौर कारिन्दों की भेंट हो चुका है श्रौर जो कुछ वचा है, वह भी दूसरों का है।"

मि॰ खन्ना का कार्य होरी ही नहीं प्रत्येक किसान के कष्टों को वढ़ाने का है। प्रेमचन्द ने जीवन त्रीर मृथ्यु के वीच पिसते इस वर्ग के ब्रन्धकारपूर्ण भविष्य को देखा है। मृत्यु का स्वागत होगा परन्तु वह उसको शाश्वत विषाद त्रीर शाश्वत पतन से मुक्ति नहीं दिला सकती। उसको वर्तमान जीवन से कोई त्राशा नहीं है। लेखक के शब्दों में न उनको साम्राज्य चाहिए त्रीर न किहामन। वे तो सुखमय जीवन की भी माँग नहीं करते। वे तो मोटा खाना त्रीर मोटा कपड़ा चाहते हैं लेकिन उनको वह भी नसीय नहीं होता। होरी तीस वर्ष तक संघर्ष करने के बाद जीवन-संप्राम में खेत रहता है। उसकी पराजय होती है त्रीर

उसके जीवन का अन्त दुखमय है, लेकिन उसकी निराशा खौर विपाद से पूर्ण लने ग वाली कहानी में एक किमान द्वारा भीषण आपत्तियों का सामना करने का जो वर्णन है, वह उसकी महत्ता का अनुभव कराने के लिए पर्याप्त है।

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मध्यवर्ग की कहानी भी किसान की कहानी के समानान्तर चलती है, लेकिन वह इसके किनारों को बहुत ही कम स्वर्श करती है। मध्यवर्ग की इस कहानी से प्रेमचन्द्र का पश्चिमी सभ्यता की बाद्र से उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में जो दृष्टिकोण हैं उसका स्पष्टीकरण होता है। प्रेमचन्द ने, जो कि कुछ थोड़ से प्राचीनतावादी थे, पश्चिमी सभ्यता की नक़ल के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इसने नैतिक धरातल को नीचा कर दिया और संस्कृति को घोर वर्णसंकरत्व दे दिया। उन्होंने समाज में स्त्री की स्थिति श्रौर उसके महत्व पर कुलम चलाई। उनका स्त्री-सम्बन्धी दृष्टिकोए। त्याग, तपस्या श्रौर संयम के प्राचीन श्रादर्श से पूर्ण है, जिसका रूप गोविंदी में देखा जा सकता है। उनके स्त्री पात्रों में निरन्तर जो यह रूप मिलता है, उसका कारण 'मानु-श्रादर्श' है। गोविन्दी का निर्माण इसी आदर्श के अनुकूल हैं। वह अपने में लीन, खार्थी और लोभी पति की अपेत्ता अधिक समभदार, व्यावहारिक, ईमानदार श्रौर उदार है। मिस मालती का चरित्र उसके आदशं चिरत्र के नितान्त प्रतिकृत है। मध्यवर्ग के जीवन पर जो कुछ कहा गया है, वह हमारे हृदय में विश्वास को नहीं जगाता श्रौर उसके पात्रों का चित्रण भी यथार्थवादी नहीं है। लेकिन किसानों की कहानी में लेखक की वर्णनशक्ति चरम विकास प्राप्त कर गई है और उसकी चरित्र-चित्रण की प्रणाली श्रीर भी श्रधिक यथार्थवादी तथा सरस हो गई है। आरम्भिक उपन्यासों के सस्ते उपायों को छोड़ दिया गया है और सभी पात्र

अपनी स्वाभाविक मृत्यु से मरते हैं। इस वृहद् उपन्यास में असम्भव घटनाओं और प्रसंगों को कोई स्थान नहीं है। भाषा घरेल, सादा, मुहावरेदार और अनुभव तथा ज्ञान से पूर्ण है। प्रेमचन्द ने शब्दों, मुहावरों और पात्रों के नामों से अत्यन्त अद्भुत प्रामीण वातावरण की सृष्टि की है। जहां तक किसानों के जीवन का सम्बन्ध है, उपन्यास कला का श्रेष्ठतम उदाहरण है और वह सदैव महान तथा अभर कृति के रूप में प्रशंसित होता रहेगा।

## कला ऋौर शिल्प-विधान

यदि पाश्चात्य मानदण्ड से प्रेमचन्द्र के उपन्यासों की परीचा की जाय तो उनमें निश्चय ही अनेक कलात्मक बुटियां दिखाई देंगी। उनके उपन्यासों पर विचार करते हुए दोपपूर्ण शिल्प-विधान और अतिनाटकीय प्रसंगों की ओर संकेत किया गया है। कोई भी व्यक्ति ऐसा न होगा, जो उनके विचित्र संयोगों, असंभव परिस्थितियों, स्थूल हास्य, लम्बे भाषणों और निर-थेंक वर्णनों से उत्तेजित न हो उठे। लेकिन इन दोपों का कार्य भी सफ्ट है। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रेमचन्द्र की कोई परम्परा विरासत में नहीं मिली, उनको अपना शिल्प-विधान स्वयं गढ़ना पड़ा। अपने यौवन के आरम्भ में व देवकीनन्दन खत्री तथा अन्य लेखकों के जासूसी और एयारी के उपन्यासों का पढ़ा करते थे। इसलिए यदि वे अपने पूर्ववर्ता लेखकों के प्रभाव को नहीं छोड़ सके तो इसमें आश्चर्य करने की कोई वात नहीं है। थामस हाडी की कला के विकास से उनकी कला का विकास बहुत कु इसमता रखता है। हाडीं भी अपनी अ फतम कृतियों तक में विल्की कुलिन्स के प्रभाव को नहीं छोड़ सका था। जैसे-जैसे उसमें प्रौदता आती गई वैसे-वैसे वह पूर्ववर्ती प्रभाव से अधिकाधिक बचता गया लेकिन फिर भी उसके आलोचकों ने यह ठीक ही कहा है कि हार्डी की कला पूर्णेक्षपेशा तृष्ति देने वाली नहीं है और निरन्तर आकस्मिक घटनाओं, संयोगों और अतिनाटकीय प्रसंगों के समावेश से पाठक उसकी कला की

त्रोर से बहुत-कुछ विरक्त हो जाते हैं। प्रेमचन्द की कला भी उनकी आयु के साथ विकसित हुई। यदि वे ईश्वर की कुपा से कुछ दिन और जीवित रहे होते तो उनकी कला में असाधारण पूर्णता के दर्शन हुए होते। जो कुछ पूर्णता उन्होंने प्राप्त की थी उसकी कलक उन्होंने अपने अंतिम उपन्यास में दी है। यह भाग्य की विडम्बना ही समिक्षिए कि जब उनका अभ्यास का काल समाप्त हुआ और उन्होंने प्रौढ़ता प्राप्त की तभी वे चल बसे।

प्रभावन्द ने वर्णन और चित्र-चित्रण की कला का विकास
प्रयोगों और भूलों द्वारा किया। वे अपने शित्तक स्वयं ही थे।
उन्होंने शिल्प-विधान और कला की समस्याओं पर विशेषकर
उपन्यास और कहानी के ढाँचे पर स्वयं विचार किया। ये
ही दो उनकी अभिव्यक्ति के प्रमुख साधन थे। देशी-विदेशी
कथा-माहित्य की जो भी कृतियाँ उनके हाथ में आईं उन्हीं
को उन्होंने एक भूषे आदमी की तरह पढ़ डाला। चूंकि वे समाजसुधार में विशेष कचि रखते थे, उन्होंने अपनी कला को इसका
नाधन बनाया। इतना होते हुए भी वे कहानी को कहानी के लिए
भी प्यार करते थे और कथासार से उनकी सबसे पहली माँग
एक मुन्दर कहानी की होती थी। कहानी-कला के प्रति इस
दृष्टिकाण की रहा उन्होंने अपनी कृतियों में की है।) चूंकि वे
स्वयं ही सब कुछ सीखे थे इसलिए उनकी आरम्भिक कृतियों
में अनेक भूलें रह गई हैं। लेकिन पीछे की उनकी सर्वश्रेष्ठ
समभी जाने वाली कृतियों में वे भूलें सुधार दी गई हैं।

उनके आरिन्भक उपन्यास 'सेवासदन' में पाठक का ध्यान उपन्यास की नायिका 'सुमन' पर केन्द्रित हो जाता है। उसकी शादी विषम सामाजिक परिस्थितियों में होती है और वह इसके लिए बाध्य होती है कि वह अपने पित के घर को छोड़कर वेश्या का पेशा इंक्तियार कर ले। अन्त में वह एक आश्रम में स्थान पाती है, जो उस जैसी ही अभागी स्त्रियों के लिए स्थापित किया गया है। निस्मन्देह सुमन उपन्याम की रीढ़ है लेकिन उप-न्यास का सन्देश उसके चरित्र में ही नहीं है, वह उन घटनाओं श्रीर प्रसंगों में विशेषकर घटनाश्रों श्रीर पात्रों के उस सुखद समिश्रण में है, जो अंत में समाजसुधार का अंग बन जाता है। उपन्यास में घटनात्रों का संबंध समाजसुवार से ही है। प्रम-चंद की कलाका मूल उद्देश्य न तो चरित्र चित्रण है और न वस्तु-संगठन, वरन् सुधार है। साहित्य के दो कार्य हैं—एक जीवन की व्याख्या करना और दूसरा जीवन को परिवर्तित करना। प्रोमचंद पिछले पर ऋधिक जोर देते हैं। वस्तुतः उनके रुपन्यासों में सबसे पहली बात है उनमें सामाजिक समस्यात्रों का प्रतिविम्वित होना । चरित्र इन समस्यात्र्यों को ऋधिक तीत्रता देने के लिए आते हैं। उदाहरण के लिए सुमन का चरित्र उस समय कोई महत्व नहीं रखता जविक वेश्यावृत्ति की समस्या रंगमंच के केन्द्र को घेर लेती है। नायिका का पिता ऐसी परि-स्थितियों में डाल दिया जाता है, जिनसे उसके चरित्र में परि-स्थिति को विषम वनाने वाली कमजोरियाँ आ जाती हैं। एक उलकत दूसरी को तब तक जन्म देती रहती है जब तक कि कहानी युरी तरह नहीं उलभ जाती। सुमन के चरित्र का श्रदृश्य प्रभाव उसकी वहन के जीवन पर यह पड़ता है कि वह वेचारी 'श्रवि-वाहित विधवा' रहती है। सुमन का ऋध्ययन नगर के सामाजिक नेतात्रों की दृष्टि से भी किया जा सकता है। प्रेमचन्द्र इन व्यक्तियों का भएडाफोड़ करने और उनकी कथनी-करनी के अंतर को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त अवकाश प्राप्त कर लेते हैं।

'सेवासदन' 'निर्मला' 'प्रतिज्ञा' श्रोर 'गवन' एक ही प्रधान कथा के ढाँचे पर खड़े किये गए हैं। 'प्रेमाश्रम', रंगभूमि', 'काया-

कल्प', 'कमभूमि' और 'गोदान' में एक से अधिक कथाओं का समावेश है। पहले प्रकार के उपन्यासों में वस्तु संगठन की दृष्टि से 'निर्मला' सर्वश्रेष्ठ है। 'निर्मला' उपन्यास की प्रमुख पात्र है। घटनाएं इस कम से आती हैं कि उसके चरित्र का प्रस्कृटन श्रीर विकास पग-पग पर होता चला जाता है। ऐसा उस समय तक होता है जब तक कि उसका पर्यवसान अनमेल विवाह की सामाजिक समस्या के भीतर नहीं हो जाता। सौतेले लड़के की मृत्यु के पश्चान् उसका जीवन शून्य और निरर्थक हो जाता है। वह वेदना से मर जाती है। प्रतिज्ञा भी इसी कोटि का उपन्यास है। अमृत और पूर्णा कथा के प्राण है। श्रमृत विधवा से शादी करने की प्रतिज्ञा करता है। पूर्णा विधवा हो जाती है। इतना होने पर भी वे परस्पर शादी नहीं करते। उपन्यासकार का लच्य पाठकों का ध्यान समाज में वैधव्य की समस्या की स्रोर खींचना है। अपनी आरंभिक कथाकृतियों में लेखक ने निरन्तर इसी प्रणाली का च्याश्रय लिया है। कथा उद्देश्य विशेष की साधिका बनकर त्राती है। जो उपन्यास मध्यवर्ग से सम्बंध रखते हैं उनका ध्येय सामाजिक समस्यात्री पर प्रकाश हालना है। 'गबन' में भी एक ऐसी घरेलू समस्या है, जिसके परिणाम बड़े गम्भीर होते हैं। उपन्यास बताता है कि किस प्रकार एक स्त्री का ऋाभूषण-प्रेम उसके पति को विपत्ति में डाल सकता है। अन्त में जालपा कष्ट सहिष्णुता और त्याग के बल पर अपने पति को सर्वनाश से बचाती है। पहले के उपन्यासों में प्रेमचन्द्र के पात्र सामाजिक समस्याश्रों के श्राधीन रहते थे लेकिन इस उपन्यास में आकर प्रेमचन्द ने इस ब्रुटि को दूर कर दिया है। इस उपन्यास में पात्रों और सामाजिक परि-स्थितियों के पारस्परिक सम्बंध पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया है कि कैसे एक कमजोर पात्र को परिस्थितियाँ दवा लेती

हैं। चरित्र के विकास और सामाजिक समस्या के महत्व पर समान बल दिया गया है। पहले की उस प्रणाली से, जिसमें कि अन्य सभी तत्व सामाजिक समस्याओं के विवेचन और हल के अधीन रहते थे, हटकर इस प्रणाली को अपनाना अत्यंत महत्व-पूर्ण वात है। इस उपन्यास को लिखने से पहले प्रमचन्द ने गाल्सेंबर्दी के तीन नाटकों का अनुवाद किया था, इसलिए यह संभव है कि सामाजिक परिस्थिति और पात्र के बीच का यह सम्बंध गाल्सेंबर्दी के प्रभाव के कारण हो। बद्यपि इसके प्रमाण के लिए कोई बस्तु नहीं है तथापि यह तो निविवाद है कि इस महान् नाटककार का उन पर प्रभाव अवश्य पड़ा था। जो कुछ भी हो, 'गुवन' की कथावस्तु से उसका चरित्र अधिक महत्व का है लेकिन साथ ही मनुष्य के भाग्य का निश्चय करने वाली सामाजिक शक्तियों पर भी समान वल दिया गया है।

दूसरे प्रकार के उपन्यासों में प्रेमचन्द ने दुहरी कथावस्तु की प्रणाली श्रपनाई है। इन उपन्यासों की सभी कथायें समानान्तर चलती हैं। 'प्रेमाथम' में एक से श्रधिक कथाये हैं। ज्ञानशङ्कर, प्रेमशंकर, कमलानंद श्रीर गायत्री जमीदार वर्ग के हैं। उपन्यास की एक कथा इनके जीवन श्रीर समस्याश्रों पर प्रकाश डालती है। मनोहर, बलराज, कादिर श्रीर श्रन्य पात्र दूसरे वर्ग के हैं। दूसरी कथा ग्रीवों की कठिनाइयों श्रीर परेशानियों का चित्रण करती है। बाह्य दृष्टि से दोनों कथाश्रों का सम्बंध नाममात्र को दिखाई देता है, परन्तु श्रांतरिक दृष्टि से वे एक दूसरे से धनिष्ठ सम्बंध रखती हैं। किसानों के जीवन से सम्बंध रखनेवाले जितने उपन्यास हैं, समी में दुहरी या निहरी कथायें हैं। जिन वर्गों के स्वार्थ परस्पर दकराते हैं उनके विरोध को स्पष्ट करने के लिए यह श्रावश्यक भी हैं। श्रमीर श्रीर ग्रीव दो जातियाँ हैं, इस जिए एक से श्रधिक कथाश्रों का समावेश श्रीनवार्य हो जाता

है। जिन उपन्यासों में केवल एक ही प्रधान कथा है, वे एक ही वर्ग-मध्यवर्ग-की समस्यात्रों से सम्बंध रखते हैं। इन उप-न्यासों में वर्ग-संघर्ष इतना तीत्र नहीं है। किसानों के जीवन से सम्बंध रखने वाले उपन्यास अवश्य ही दो वर्गी—िकसानों और उनके मालिकों - से सम्बंध रखते हैं । जमीदार उद्योगपति या साहकारों के कार्यों का प्रभाव उन किसानों और ग्ीवदेहाितयों पर पड़ता है, जो उनके अत्याचार और शोषण के विरुद्ध विद्रोह करते हैं । यद्यपि बाहर से इन दोनों बगों का जीवनपृथक् दिखाई देता है तथापि उनके टकराते हुए आर्थिक स्वार्थ उन्हें एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई कथात्रों का होना त्रावश्यक है। लियो टाल्स्टाय, विक्टर हागो, मैक्सिमगोर्की आदि जिन उपन्यासकारों ने एक ही उपन्यास में विभिन्न वर्गों का समावेश किया है उन्होंने इसी प्रणाली को अपनाया है। प्रेमचन्द्र ने अपने मानसिक या कला-त्मक विकास पर इन कलाकारों के प्रभाव को स्वीकार किया है।

'रंगभूमि' में दो से भी अधिक कथाओं का प्रयोग है।
सूरदास एक वर्ग का केन्द्र है। वह उन अनेक प्रामीणों से घिरा
है, जो उससे धनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं। वे भारतीय गाँव के
प्रतिनिधि हैं। प्रेमचन्द्र एक नए सामाजिक वातावरण के बोच
इन लोगों के जीवन और इनकी समस्याओं का वर्णन करते हैं।
जॉन सेवक औद्योगिक शक्तियों का प्रतिनिधि है। वह जमीदारों
और पूँजीपतियों, अफसरों और पुलिस से घिरा है। ताहिर
अली दोनों वर्गों के बीच की कड़ी है। जमीदार अपने अतिरिक्त
धन को नए व्यापारों में लगाकर धीरेधीर पूँजीपित बनते जा
रहे हैं। उनके बीच एक छोटे से आदर्शवादी पात्रों के दल का
प्रतिनिधि प्रेमशंकर है, जो किसानों का अगुआ है। वह दोनों
विरोधी दलों में समभौता कराने का प्रयत्न करता है। विनय

श्रातंकवाद की प्रभावहीन राजनीतिक विचारधारा को श्रापनाकर परिस्थित से मुख मोड़ लेता है। प्रभुसेवक श्रापने लिए काव्य का स्वर्गीय भवनवना लेता है श्रीर विरोध श्रीर संवर्ष से दूर एकाकी जीवन व्यतीत करता है। ये श्रादर्शवादी वर्ग संवर्ष के महत्व को नहीं समभते। सूरदास श्रीर जॉन सेवक का संवर्ष तब तक चलता है जब तक कि सारा गाँव तबाह नहीं हो जाता है। इस प्रकार विभिन्न कथायें श्रीर वर्ग सामयिक-सामाजिक परिवर्तन का पूर्ण चित्र प्रस्तुत करते हैं। उपन्यास का प्रसाद एक विशाल श्राधार शिला पर इसलिए खड़ा किया गया है कि जिससे प्राचीन प्राम्य-व्यवस्था पर पड़े हुए श्रीद्योगीकरण-सम्बन्धी प्रभाव का वर्णन किया जा सके। जिस कथा में इतनी श्रिधक वातों का समावेश हो, उसके लिए कई कथासृत्रों का होना श्रीनवार्य हो जाता है।

'कर्मभूमि' की कथावस्तु का साँचा दूसरे उपन्यासों से नितानत भिनन है। इसमें दो कथायें हैं—एक नागरिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाली और दूसरी प्रामीण जीवन से सम्बन्ध रखने वाली। इन दोनों असम्बद्ध कथाओं को उपन्यास के नावक के अंत में किये गए कार्यों से सम्बद्ध कर दिया जाता है। अमरकांत नगर में अखूतों का नेता है और प्राम में किमानों का। वह दो संघर्षों का जन्मदाता है—एक मंदिर-प्रवेश का और दूसरा लगानवन्दी का। वह पीड़ितों की मांगों को पूरा कराने की पुकार लगाता है। उनकी सामाजिक और आधिक समस्याओं को वही प्रमुखता प्रदान करता है। वह नगर और प्राम में सामाजिक तथा आर्थिक अन्याय के विकद्ध किये गए बिद्रोह का प्रतीक बन जाता है। चरित्र-चित्रण सामाजिक उद्देश्य के अधीन है। अभी प्रेमचंद वस्तु-संगठन और चरित्र-चित्रण की प्राचीन प्रणाली से छुटकारा नहीं पा सके हैं। वह अभी तक सामाजिक

उद्देश्य और सामाजिक आलोचना को इतना अधिक अपनाए हुए हैं कि प्रचार की खातिर कला की विल चढ़ा देते हैं।

'गोदान' वस्तुकौशल की हिष्ट से कोई नया प्रयोग नहीं हैं। वह यत्र-तत्र किये गए कुछ परिवर्तनों के साथ प्राचीन नमूने की ही पुनरावृत्ति है। ऐसा इसलिए हुआ है कि जिस सामग्री से यह नमूना सजाया गया है, वह कुछ भिन्न प्रकार की है। होरी किसानों का प्रतिनिधि है। रायसाह्य उच्चवर्ग के प्रतीक हैं। मेहता और मालती रारीवों के लिए मौखिक सहानुभूति-भर दिखाते हैं। जीवन की आर्थिक समस्याओं को वे भावुकता से रपर्श करते हैं। संकटक:ल में वे अपने नाते-रिश्तेदारों के साथ जा मिलते हैं। उनके लिए सम्पत्ति ही सब कुछ है। होरी का पूँजीपतियों से सीधा संघर्ष नहीं होता। उसका पहला संघर्ष तो साहूकारों से होता है। उपन्यास किसानों और साहूकारों के संघर्ष का विस्तार से वर्शन करता है। उच्चवर्ग के जीवन का चित्रण इसलिए किया गया है कि जिससे अमीरों और ग्रीबों के बीच के श्रतंर को ऋधिक श्ररुद्धी तरह प्रकट किया जा सके श्रीर समस्त सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह चित्रित किया जा सके। यदि ऐसा न होता तो उच्चवग के जीवन से सम्बन्ध रखने वाली निरर्थक कथा को उपन्यास से आसानी से निकाला जा सकता था)। उपन्यास के प्रकाशित होने पर मैंने उपन्यास-कार को, जो कि उस समय बीमार था, लिखा कि वह कहानी से इस श्रंश को निकाल दें ताकि उसकी शक्ति और महत्ता बढ़ जाय। केवल किसानों के जीवन से सम्बंध रखने वाला उपन्यास का संनिप्त संस्करण वस्तु-संगठन श्रौर चरित्र-चित्रण की दृष्टि से अधिक सफल है। अन्य कृषि-सम्बंधी उपन्यासों में स्वर की जिस दृदता का अभाव है, वह इस उपन्यास में नहीं है। जबिक श्रन्य उपन्यासों में समस्त देहात ही जमीदारों, पूँजी-

प्तियों और पुलिस के द्वारा कुचला हुआ है, इस उपन्यास में नायक ही साहूकारों श्रोर प्ँजीपनियों का शिकार है। समृह की अपेचा व्यक्ति पर जोर दिया गया है, जिससे कथायस्तु श्रीर पात्र के पारस्परिक सम्बंध का नया ही रूप प्रकट होता है। यहाँ कहानी के भोतर से छंतिम विकास चरित्र का ही होता है, जब कि आरंभिक उपन्यामों में लेखक कथावस्तु और मामाजिक उद्देश्य के नीचे दवा रह गया है। उपन्यास में सामाजिक उद्देश्य को कम स्पष्ट किया गया है और उसे अपनाकृत अधिक सांकेतिक बनाया गया है। इस उपन्यास मे प्रेमचंद का वास्त-विक रूप प्रकट हुआ है। इसमें उनके परिपक्व जीवनानुभव श्रीर रचना-सम्बंधी यथार्थवादी शिल्प-विधान पर उनके श्रीध-कार के दशन होते हैं। वे अब पहले की नरह घटनाओं का जाल नहीं विद्याते जो कि पाठकों की भावनात्रों को उत्तेजित कर उनको आश्चर्य में डाल सके। इस उपन्यास में नाटकीय प्रवृत्ति कम दिखाई देती है। इस प्रयृत्ति पर उन्होंने इतना विल्ल्ए अधिकार कर लिया है कि इसमें बहुन कम ऐसी वातें मिलेंगी, जो विवेकशील पाठक को श्रमंभय प्रतीत हो । 'गोदान' श्रत्यंत प्रौढ़ कृति है और हिन्दी कथा-साहित्य के यथार्थवादी शिल्प-विधान की प्रगति की सूचक है।

इस उपन्यास को छोड़कर प्रेमचन्द्र ने कहीं भी वास्तिवक हिए से उल्लेखनीय पात्र की सृष्टि नहीं की। कारण, उनका उद्देश्य चरित्र-चित्रण न होकर सुधार करना है। वे नैतिक या सामाजिक समस्यात्रों में ऋधिक रुचि दिखाते हैं, मनोबै-श्वानिक सृद्मतात्रों श्रीर श्रमंगतियों में नहीं। चेत्र विशाल है, लेकिन उच्च मध्यवर्ग के चित्रण में वे शायद ही कभी सफल हुए हों। अपनी श्रसंदिग्ध प्रतिभा के होते हुए भी वे श्रमर पात्रों की सृष्टि क्यों नहीं कर सके, इसका प्रधान कारण यह है कि

वे कला के कार्य के सम्बन्ध में ग़लत धारएग रखते थे। आदर्श-वाद के आश्रह के कारण उन्होंने ऐसे नायक की सृष्टि की जो शुद्ध मानव होने के लिए आदशों से अत्यधिक प्रेरित है और उसके साथ के अन्य पात्रों का जमघट भी इसलिए खड़ा किया है कि जिससे अपने आदर्शवाद को पूर्णता प्रदान की जा सके 🌶 उनके नायक मानव से ऋधिक देवता हैं। सुरदास, प्रेमशंकर, चक्रधर, अमरकान्त आदि सभी पवित्रात्मा हैं, उनका ध्येय एकाव्यचित्त होकर गरीबों की सेवा करना है। होरी इसका श्रपवाद है और यही कारण है कि वह एक श्रमर सृष्टि है। वे अपने पात्रों से आदर्श व्यवहार करते हैं और इस बात का श्रानुभव नहीं करते कि मानव प्रकृति में कमजोरियां होती हैं तथा मानव-हृदय में श्रव्हाइयां श्रीर बुराइयां दोनों ही रहती हैं। वे श्रमहयोग श्रौर सविनय श्रवज्ञा भंग श्रान्दोलनों से इतने अधिक प्रभावित हैं कि वे भी उसी आदर्शवाद के प्रवाह में वह जाते हैं, जिससे इन आन्दोलनों के नेता परिचालित थे। कला और चरित्र-चित्रण के प्रति उनका जो यह हष्टिकोण बन गया था उसके लिए उनके वर्ग की सुधारवादी विचार-धारा भी उत्तरदायी है।

मध्यवर्ग के पात्रों के दथोपकथन में कोई वैयक्तिक विशेषता नहीं है। कभी-कभी उनकी अत्यधिक लम्बाई उनकी खामा-विकता को नष्ट कर देती है। कभी व्याख्या करने की दृष्टि से लेखक उनकी गति में बाधा उत्पन्न कर देता है और इस प्रकार उनमें बहुत थोड़ा हास्य, व्यंग या ताजगी रह जाती है। कभी-वे उन्नीसवीं शताब्दी के उन उपन्यासों के शिल्प-विधान का भी उपयोग करते हैं, जिनके वार्तालापों में सावधानी, संयम और प्रयास स्पष्ट परिलक्तित होता है। फिर उनमें तक और उपदेशों की भरमार भी रहती है। किसानों और प्रामीएों की

वोली मध्यवर्ग के पात्रों के कथोपकथनों से विलकुल अलग स्थोर सजीव होती है। दुहरी और तिहरी कथा की उम पुरानी रोजी पर, जो घटनात्र्यों की प्रगति में बाधक होती है, श्रीर जो पाठक के ध्यान को भंग करती है, विस्तार से पहले ही विचार किया जा चुका है। चरित्र-चित्रण और वस्तु-संगठन के सम्बंध में श्चपने विचार प्रगट करते हुए उन्होंने मुक्ते लिखा था—"मानव-चरित्र में जो कुछ भी सुन्दर और मानवोचित तत्व है, उसीके उद्घाटन की दृष्टि से में अपनी कथावस्तु का निर्माण करता हूं। यह कार्य अत्यंत एहस्यमय है क्योंकि कभी इसकी प्ररणा मुभे किसी व्यक्ति से मिलती है, कभी किसी घटना से और कभी किसी स्वप्न से। लेकिन में श्रपनी कहानी का आधार मनो-वैज्ञानिक ही रखता हूं। मित्रों के सुभावों से लाथ उठाने के लिए मैं सदा तैयार रहता हूं। यद्यिय मैं कल्पना का भी पर्याप्त पुट देता हूँ तथापि मेरे र्श्वाधकांश पात्र यथार्थ जीवन से लिये गए हैं। जब किसी पात्र का यथार्थ में व्यस्तित्व नहीं होता तव वह छायामात्र, अनिश्चित और अविश्वसनीय होकर रह जाता है।

अपने विचार हैं। साहित्य में यथार्थवाद और आदर्शवाद के स्वयं अपने विचार हैं। साहित्य में यथार्थवाद और आदर्शवाद के स्वभाव और कार्य पर उन्होंने गहराई से प्रकाश डाला है। अपने उपन्यास-कला-सम्बन्धी एक गंभीर केख में वे कहते हैं कि उपन्यास का चेत्र अत्यंत विश्तृत हैं और वह पूरे जीवन को स्पर्श कर लेता है। इतिहास-प्रेमी उपन्यासकार को अपनी कृति में ऐतिहासिक विकास के मौलिक सिद्धांतों के प्रकट करने के लिए पर्याप्त अवकाश मिलता है; दर्शनशास्त्र में कृचि रखने वाला उपन्यासकार अपने उपन्यास में जीवन की आधारभूत धार- एएओं को व्यक्त कर सकता है; और जीवन के प्रति काव्यात्मक

दृष्टिकोण रखने वाला उपन्यासकार साहित्य की इस लचीली विद्या द्वारा श्रपनी कल्पनात्मक शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। इसमें समाजशास्त्र, विज्ञान और मानव-विज्ञान के लिए भी स्थान है। लेकिन इसका यह श्रर्थ नहीं है कि उपन्यास में लेखक मनमानी स्वतंत्रता और श्रवकाश पाता है। लेत्र की यह विशालता ही उसे कुछ नियमों और परम्पराश्रों में भी बाँध देती है। जो यात्री मार्गहीन और घने जंगल से गुज़रता है उसकी श्रपेता परम्पराश्रों श्रीर सीमाश्रों की गलियों से गुज़रने वाला यात्री सुगमता से श्रपने लद्य पर पहुंच सकता है।

/लेखक कहता है कि उपन्यामकार की सबसे बड़ी विशेषता उसकी सृजन शक्ति है। कोई भी लेखक, जिसमें कल्पना का श्रभाव है, श्रपने पात्रों में जीवन नहीं फुंक सकता है। साथ ही बेइस बात को इढ़ता से मानते हैं कि रौली साई। होनी चाहिए। श्रभिव्यक्ति की श्रस्पष्टता विचारों की गम्भीरता नहीं हैं।)किसी कलाकृतिको, विशेषकर उपन्यास को. पाठकों की पहुँच के बाहर बना देना श्रमुचित है। उपन्यासकार के लिए यह आवश्यक है कि वह कहानी में रोचक घटनात्रों की शङ्खला का निर्माण करे क्यों कि इन घटनात्रों का कार्य कथावस्तु को आगे बढ़ाना और चरित्रको प्रकाशित करना होता है। रेऐतिहासिक उपन्यासों में कथावस्तुः के तत्व पर जोर दिया जा सकता है परन्तु सामयिक जीवन से सम्बंध रखने वाले उपन्यासों में लेखक का उद्देश्य मानव-मन की गहराई का दिग्दर्शन कराना होता है। यह सच है कि उपन्यास के लिए कोई भी सामग्री श्रन्त्री है लेकिन वस्तुतः उपन्यास सामग्री की अपेदा प्रतिपादनशैली से ही महानता प्राप्त कर सकता है। साथ ही कुछ कथासूत्र ऐसे भी हैं जो स्वयं महत्व इतने के होते हैं कि उनके द्वारा स्वभावतः प्रतिपादनशैली और जीवन का चित्रण गंभीर वन जाते हैं। नायकों के चुनाव के सम्बंध में

प्रेमचन्द्र का कहना है कि उनका उच्चवर्ग का होना आवश्यक नहीं है। उन्होंने उदाहरणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि सामान्य व्यक्ति भी कहानियों के नायक और प्रमुख पात्र होने की तमता रखते हैं। सुख और निराशा, प्रेम और ईर्प्या, घृणा और लोभ आदि में ये निन्तवर्ग के पात्र भी उसी कल्पनात्मक तीव्रता से काम लेते हैं। जिस पुराने हंग के नायकों को प्रेमचन्द्र ने अपने उपन्यासों में आदर्श बनाकर प्रस्तुत किया है उनकी अपना सुर-दास और होरी में विकास की संभावनाएँ अधिक दिखाई देती हैं।

सभी महान् साहित्यों के कार्य के सम्बंध में प्रेमचन्द्र के निश्चित विचार हैं। उसे मनुष्य के भीतर उच्च भावनाएं पैदा करनी चाहिए और उसकी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करना चाहिए, जिससे कि वह जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की चमता प्राप्त कर ले। य न तो उस शुद्ध वादर्शवाद को मानते हैं, जो जीवन के कठोर यथार्थ से पलायन है और न उस प्राकृत-बाद को मानते हैं, जो जीवन की कुरूप श्रीर पृणित दिशा की लेकर ही चलता है। उन्होंने सद्व दोनों के मुखद सामंजग्य का समर्थन किया है। सन् १६३६ में प्रगतिशील लेखक सम्मेलन के सभापति पद से भाषण देते हुए उन्होंने साहित्य में आदर्शवाद श्रीर यथार्थवाद के सापेचिक महत्व पर पर्याप्त प्रकाश डाला था। उन्होंने बतायाथा कि मनुष्य गुणां और अवगुणां का समृह है। यहाँतक कि सूर्य में भी धट्ये हैं। यथार्थवाद में मःनव की कमजो-रियों का सच्चा चित्र रहता है।यदि कोई लेखक इन कमजोरियों का चित्रण घृिणत-से-घृिणत रूप में करेगा तो वह अनिवार्यतः मनुष्य के श्राच्छाई के प्रति विश्वास को तोड़ने का ही उपक्रम करेगा। फिर बुराइयों में बुराइयों के अतिरिक्त और क्या देखा

जा सकता है। ऐसा यथार्थवाद जीवन के विकासको रोक देगा। श्रादर्शवाद जीवन को ऊंचा उठा सकता है। यह मनुष्य की उपवन की स्वच्छ वायु में सांस लेने योग्य वना सकता है। यह उसके भीतर की सर्वश्रेष्ठ वस्तु को बाहर ला सकता है और उसके भीतर विश्वास और श्रद्धा जगा सकता है। लेकिन श्रादर्श-वाद में खतरा भी है। वह उसे जीवन की यथार्थतात्रों से दूर फेंक सकता है। एक बार प्रेमचन्द ने श्रपने एक घोर श्रादर्श-वादी मित्र को लिखा--"यह सच है कि चिड़िया आकाश में बहुत ऊँचे उड़ती है लेकिन उसे दाने के लिए पृथ्वी पर ही श्राना पड़ता है।" श्रादर्शवाद श्रीर यथार्थवाद का पारस्परिक सामंजस्य ही उनकी कला का श्राधार है । उनके श्रनुसार साहित्य नैतिक श्रीर सामाजिक कार्य करता है। यह जीवन के संघर्ष का स्पष्टीकरण करता है। यह जीवन में ऊपर से दिखाई देने वाली विभिन्नता के भीतर निहित एकता का दर्शन कराता है। श्रेष्ठ साहित्य का उद्देश्य अनुकूल और प्रतिकूल वस्तुओं तथा सत्य और असत्य के द्वन्द्व से उत्पन्न समन्वय ऋौर महान् सत्य की प्रतिष्ठा करना है। वे इस बात को नहीं मानते कि यथार्थवाद और आदर्शवाद में कोई विरोध है 🖟 वे उस प्राकृतवाद को घृणा करते हैं, जो केवल मनुष्य की कमजो-रियों का ही चित्रण करता है और उसे सेवा और त्याग के उच जीवन की प्रेरणा नहीं देता। यह मनुष्य की महत्ता और शक्ति में उसके विश्वास को नष्ट करता है। लेखक कला में उस यथार्थवाद के समर्थक हैं, जो ऋादर्शवाद से युक्त हो।

प्रेमचन्द की चरित्र-सम्बन्धी धारणा स्पष्ट है। वे पात्रों के व्यक्तित्व में बारता को देखकर मुग्ध हो जाते हैं। वे विकास और विस्तार की श्रदृश्य शक्तियों को श्रवश्य ही प्रकट करते हैं। चरित्र की इस मौलिक धारणा के कारण वे श्रपराध और

हत्या के लिए प्रोत्साहित करने वाले जासूसी उपन्यासों की घोर निन्दा करते हैं। कारण, ये उपन्यास भलाई करने की इच्छा श्रीर बुराई से लड़ने की भावना को मार देते हैं।

जहां तक साम।न्य चरित्र-चित्रण का प्रश्न है प्रेमचंद इस बात के पत्तपाती हैं कि मनुष्य का चित्र दीप्तिमान, गंभीर और विकासमय हो जिससे कि पाठक उसे अपना सकें। यह लेखक की सूजन-शक्ति पर निर्भर है। यदि लेखक शर्नेःशनैः पात्रों के साथ घनिष्ठता प्राप्त करता जायगा तो इससे वह उनके मन के रहस्य का उद्घाटन कर सकेगा। जैसे ही उनका विकास रुक जाय वैसे ही उनको कहानी से हटा देना चाहिए। उपन्यास का विशेष सम्बंध उनके विकास से हैं। जितने भी पात्र स्थिति-शील होते हैं वे सब कलात्मक इष्टि से असफल होते हैं। अपने विचारों के अनुकूल प्रेमचंद उनके व्यक्तित्व की गतिशीलना का चित्र तो अंकित करते हैं लेकिन कभी-कभी वे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करना भूल जाते हैं। गतिशीलता उनके भीतर से नहीं आती, वह उन पर उत्पर से लादी जाती हैं। ये अपने पात्रों को विकित्ति और महान् देखना चाहते हैं। इसका परिएाम यह होता है कि उनके उपन्यासों के पात्र सहसा श्रीर श्रसामयिक रूप-परिवर्तन कर लेते हैं। उनका कहना है कि यदि लेखक कहानी के आरम्भ से अन्त तक का किसी पात्र का मानसिक चित्र बना ले तों उसका काम बहुत सरल हो जाय । ऐसे परिवर्तन वातावरण के अनुकृत होने चाहिए । वे चिरित्रों की भिन्नता के भी समर्थक हैं। चूँ कि यथार्थ जीवन में दो व्यक्ति विलकुल समान नहीं होते इसलिए साहित्य में भी उन्हें एक-दूसरे के समान नहीं होना चाहिए। यह संभव है कि वर्णन श्रीर कथोपकथन द्वारा उनके श्रन्तर को स्पष्ट कर दिया जाय लेकिन मूल अन्तर तो उनके चरित्र में होता है। प्रेमचंद

का कहना है कि मानव के मनोविज्ञान को स्पष्ट करने के लिए जहाँ तक सम्भव हो सके वर्णन से वचना चाहिए श्रौर कथोप-कथन का उपयोग करना चाहिए। और कथोपकथन परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिएं, बँधे-बँधाए नहीं। पात्र द्वारा कहा हुआ प्रत्येक वाक्य उसके मानांसक विकास पर प्रकाश डालने वाला होना चाहिए। कथोपकथन स्वाभाविक, सरक श्रौर सांकेतिक होना चाहिए। वे उन लम्बे-लम्बे भाषणों को पसन्द नहीं करते जो लेखक से तो सम्बन्ध रखते हैं परन्तु पात्र से नहीं। वे स्वयं इस कमजोरी के शिकार थे और इस धारणा को बनाने से पहले वे अपनी बात विशेष रूप से कहा करते थे। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि हिन्दी उपन्यास का भविष्य कठोर यथार्थवाद के हाथों में होगा। वह यथार्थ जीवन से इतना ऋधिक साम्य रखने वाला होगा कि वह मनुष्य का ऐसा जीवन-चरित्र बन जायगा, जिसमें उसकी जाति या पद का उल्लेख न हो। सनुष्य की महानता उसकी तत्कालीन वातावरण को जीतने की ज्ञमता पर निर्भर होगी। मनुष्य के सम्बन्ध में यही महान् श्रीर प्रगतिशील धारणा उपन्यास के चरित्र-चित्रण का रूप निश्चित करेगी।

उपन्यास के शिल्प विधान में प्रेमचंद् ने निश्चय ही एक बहुमूल्य देन दी हैं। उनकी एक श्रौर देन हैं, जो उनके शिल्प-विधान श्रौर कला की देन से कम महत्वपूर्ण नहीं कही जा सकती, श्रौर वह है उनकी सजीव श्रौर सशक्त गद्य-शैली। लेखक श्रभी तक हिन्दी, उर्दू श्रौर हिन्दुस्तानी के कगड़े में पड़े हैं श्रौर विद्रोह करने को तत्पर हैं। लेकिन प्रेमचन्द ने श्रपने उपन्यासों श्रौर कहानियों में इस वात को दिखा दिया है कि कैसे इस समस्या को सुलक्षाया जा सकता है श्रौर कैसे बिना संस्कृतीकरण या फारसीकरण किये स्वाभाविक, शक्तिशाली श्रीर विचारपूर्ण गद्य लिखा जा सकता है। वाक्य विकास की चुस्ती, कोमल श्रीर चुभने वाले हास्य का पुट, तीक्ए कटाच श्रीर कठोर व्यंग्य, सजीव चित्रण, घरेल, मुहावरे श्रादि उनके कथोपकथनों श्रीर उनके धाराप्रवाह वर्णनों की विशेषतायें हैं। उनके कथोपकथन श्रीर वर्णन भविष्य में बहुत दिन तक विचारोत्तेजक गद्य के नमूनों के रूप में जीवित रहेंगे। उनकी गद्य-शैली भावना श्रीर विचार से परिपूर्ण है। कहीं-कहीं वह निर्जीव श्रीर फीकी भी होती है लेकिन जिस लेखक ने इतने श्रीधक परिमाण में साहित्य-मृजन किया हो उनके लिए यह कोई बड़ा दोप नहीं है। श्रेमचंद महान श्रप्टा थे। उन्होंने केवल हिन्दी कथा-साहित्य की ही नींव नहीं डाली वरन एक गद्य-शैली का भी निर्माण किया।

## कहानियाँ

प्रेमचन्द उपन्यासकार के नाते तो महान हैं ही, कहानीकार के नाते और भी महान हैं। यह सच है कि पीछे चलकर उनका उपन्यासकार ही अधिक प्रकाश में आया लेकिन पहले वे कहानी कार ही थे और इस चेत्र में उनकी सफलता और लोकप्रियता अदितीय है। वे कहानी-लेखन-कला के अप्रदृत थे और उन्होंने २४० के लगभग कहानियाँ लिखी, जिनमें से कई साहित्य की अमर निधि हैं। उन्होंने कहानी को विलक्षल नया रूप दिया। (वे पहले व्यक्ति थे, जो सामग्री के लिए गाँवों की ओर गये और जिन्होंने सीधे-सादे प्रामीणों के घटनाहीन जीवन को अपनी कहानियों का विषय बनाया। उन्होंने इन सीधे-सादे धरती-पुत्रों, कलकों और वड़-बंड़ व्यापारियों के मामूली मुर्फियों के मन की हलचल को व्यक्त किया। वे उनके लंघपी, प्रलोभनों और कमजोरियों, उनकी आशाओं और आशंकाओं, उनकी महज धामिकता और अन्धविश्वासों से भलीभाँति परिचित थे। किसान का मन उनके लिए खुली हुई पुस्तक के समान था।

प्रेमचन्द् की कहानियों के सम्बन्ध में उचित धारणा बनाने से पहले आवश्यक है कि हम साहित्य के इस अंग विकास को अच्छी तरह समक्त लें। पृथक् अस्तित्व की दृष्टि से साहित्य में कहानी का विकास नया ही है, यद्यपि प्राचीन साहित्य में सभी प्रकार की और सभी विषयों की कहानियाँ मौजूद हैं। इसके लम्बे इतिहास और शनैः शनैः होने वाले विकास की हर्ष्टि से यह संभव नहीं है कि कहानी के प्रवर्त्तक के रूप में किसी एक व्यक्ति का नाम लिया जा सके। जो प्राग्एतिहासिक काल सं चली आ रही है और जिससे पूर्व और पश्चिम दोनों ही परिचित रहे हैं, जिसका आरंभिक रूप मौग्विक रहा है और जो नाटक, निवन्ध श्रीर उपन्यास के मूल में भी विद्यमान है, उस कहानी का जन्म आत्मप्रकाशन करने वाले मनुष्य की मौलिक रचनात्मक शक्ति से हुआ है। इसका यह अर्थ नहीं है कि साहित्यिक विद्या के रूप में कहानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आरंभिक कहानियाँ सीथी-प्रादी, वर्णनात्मक खोर कथावस्तु से खहत हैं। उनमें चरित्र-चित्रण पर बहुत कम जोर दिया गया है और उनमें तारतम्य या ऐक्य भी नाममात्र को है। उनमें कथन के ढंग की अपेत्ता तथ्य पर विशेष जोर दिया गया है। आरंभिक कहानी का रूप मौखिक होने से कहने वाला अपने आनपास बैठे श्रोतात्र्यों को कह्मनी सुनाया करता था। ऐसी कहानी में स्वभावतः ही घटनाओं और प्रसंगों का समावंश होगा। श्रीद्योगिक परिवर्तनों के फलस्वरूप धीरे-धीरे वह मुद्रित रूप में सामने आई । जो कहानी सुनी नहीं जाती बल्कि पढ़ी जाती है, उसमें घटनाएँ कम हो जातो हैं छोर मनोबेबानिकता बढ़ जाती है।

कहानी का आधुनिक रूप उन्नीमवीं शतावदी में अमेरिका में होथोर्न और पो, फ्रांस में वालजाक जर्मना में हॉफमेन तथा अन्य कलाकारों द्वारा प्रकाश में आया। आलोचकों द्वारा इस नई साहिरियक विद्या को विशेषताओं का उद्घाटन किया गया। कितने ही साहित्य-महारिधयों द्वारा सफलता की कुंजियाँ वताई गई। बीसवीं शतावदी के आरंभ में यथार्थवाद और प्राकृतवाद के समावेश ने कहानी के त्रेत्र का विस्तार कर दिया। इसका कोई रूप नहीं था और चाहे जैसे आरंभ की जा सकती थी। ज़ब इसका रूप निश्चित हुआ तो यह नियमों में जकड़ दी गई तथा रूढ़ि का शिकार हो गई। अब वह बीच के रूप को छोड़-कर फिर उन नियमों ऋौर प्रतिबन्धों से परे स्वतंत्र हो रही है। विकास और परिवर्तन केवल जीवन के ही आवश्यक श्रंग नहीं हैं, वरन् वे कला के भी आवश्यक अंग हैं।

प्रेमचन्द विदेशी लेखकों से बहुत ऋधिक प्रभावित थे इस-लिए उन्होंने साहित्य की एक पृथक् विद्या के रूप में कहानी के शिल्प-विधान के सम्बन्ध में श्रपना मत बनाया। उन्होंने कहानी के त्रेत्र और कार्य के सम्बन्ध में अत्यंत उच्चकोटि के निवन्ध लिखे हैं। इन लेखों में प्रेमचन्द ने कहानी के सेंद्वान्तिक और क्रियात्मक दोनों ही रूपों के सम्बन्ध में अपना निजी मत व्यक्त किया है। अतीत युगों के साहित्य से उसके जन्म और विकास का इतिहास बताते हुए उन्होंने इस कहानी कला की कुछ विशेषताएँ अपने काम के लिए निर्धारित कर ली थीं। इसके इतने ऋधिक प्रकार हो गए हैं कि व्यापक दृष्टि से देखने पर उसमें कितने ही विषयों का समावेश हो सकता है। श्राधुनिक कहानी की सीमा में प्रेम और साहस की कहानियाँ, कल्पना और रहस्य की कहानियाँ, जादू और सम्मोहन की कहानियाँ, श्रमण त्रौर त्राश्चर्य की कहानियाँ, विज्ञान त्रौर रोमांस की कहानियाँ आदि अनेक प्रकार की कहानियाँ आ जाती हैं। एक लेख में कहानी की विशेषताएं बताते हुए प्रेमचन्द ने कहा है कि कहानी की एक विशेषता उसका संज्ञिप्त होना भी है। फिर जो कहानी जीवन श्रीर उसकी समस्याश्रों पर, पात्रों पर श्रीर परिस्थितियों पर उपदेश देने चलती है वह कलात्नक दृष्टि से श्रासफल रहती हैं। वे कहानी की सांकेतिकता के बारे में श्रात्य-धिक जागरूक हैं और वे इस वात को भी जानते हैं कि इस सहेश्य की प्राप्ति के लिए लेखक को कितना कम कहना चाहिए। वे उपन्यास और कहानी को साहित्य की दो पृथक पृथक विद्याएं सममते हैं। इसिलए आवयहक हैं कि कहानी में पेचीदा कथा- वस्तुन रखें। यदि ऐसा होगा तो कहानी का उद्देश्य नष्ट हो जायगा। चिरित्र, कथावस्तु और वातावरण में से एक तत्व प्रधान होता है और शेष उसके अधीन रहते हैं। एक पत्रकार और निम्न मध्यवगे के व्यक्ति होने के कारण प्रेमचन्द ने अनुभव किया कि उपन्यास उस वर्ग के मनोरंजन और ज्ञान यह न के लिए हैं, जिसके पास पर्याप्त अवकाश है जब कि कहानी उस वर्ग के लिए हैं, जिसके उन पाठकों के सन्तोप के लिए, जो निम्न मध्यवर्ग से सम्बंध रखते थे, उन्होंने चिरित्र-चित्रण की विल देकर भी कथावस्तु को बनाये रखा।

प्रेमचन्द एक दूमरे लेख में लिखते हैं कि अपने विकसित रूप में कहानी का शिल्प-विधान पारचारय लेखकों के प्रन्थों से लिया गया है। चेखव और मोपामां को सर्वश्रेष्ठ कहानी-लेखक माना गया है। साहित्य की इस नई विद्या का प्रयोग सबसे पहले बंगाली लेखकों ने किया। वे कहानी को दो भागों में वांटते हैं—एक तो चरित्र-प्रधान कहानियाँ, जिनमें लेखक किमी मनुष्य के जीवन की महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता है और दूसरी कथाप्रधान कहानियाँ, जिनमें वह जीवन के मनोवैज्ञानिक सत्य को प्रकट करने के लिए कुछ घटनाएँ चुनता है। उन्होंने दोनों प्रकार की वहुत-सी कहानियां लिखी हैं, जिनमें उनका उदेश्य जीवन के सर्वश्रेष्ठ अंश का प्रदर्शन रहा है। कथावस्तु और चरित्र-चित्रण दोनों का ही उदेश्य सामाजिक रहा है। अपनी आरम्भिक रचनाओं में उन्होंने चरित्र-चित्रण की अपेना कथावस्तु पर विशेष ध्यान रखा है। इन कहानियों में घटनाओं अरोर प्रसंगों की श्रंखना पात्रों और विदारों को घरे हुए है।

सामाजिक ध्येय की त्रोर संकेत नहीं किया गया वरन उसे प्रकट कर दिया गया है। विभिन्न प्रकार की रुचि रखने वाले पाठक बिना किसी त्राध्यार के उनकी जो इतनी ऋधिक प्रशंसा करते हैं इसका कारण यह है कि इन कहानियों में विचारों त्रौर पात्रों की अपेत्रा कथा हुस्तु की प्रधानता है तथा इनमें मध्यवर्गीय विचार-धारा का समीवश है। मध्यवर्ग के दृष्टिकोण की विशेपता 'प्रतिकार' तथा 'जो जैसा करेगा वह बैसा ही भरेगा' की भावना है श्रौर यह उसके मस्तिष्क में बुरी तरह घर कर गई है।

'माता का हृदय' नामक कहानी, जो पहले प्रकार की कहानी है, एक माता के अपने पुत्र को कष्ट पहुंचाने वाले से बदला लेने के निश्चय से सम्बन्ध रखती है। लेकिन जब उससे यह कहा जाता है कि वह अपने पुत्र के उत्पीड़क की हत्या कर सकती है तव उसका निश्चय हवा हो जाता है। यद्यपि कहानी चरित्र-प्रधान है लेकिन भोज का प्रबन्ध और एक अफसर के घर में नौकरानी के रूप में उसकी नियुक्ति आदि ऐसी घटनाएं हैं, जो माता के चिरित्र को दवा देती हैं । 'स्वर्ग की यात्रा' भी ऐसी ही कहानी है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक स्त्री अपने धैर्य श्रौर सेवा से अपने पति को सुधार देती है। इस कहानी में कितनी ही असम्बद्ध घटनाएँ मिला दी गई हैं, जिससे कि स्त्री का चरित्र श्रस्पष्ट हो जाता है। उनका प्रतिपाद्य विषय से भी सीधा सम्बन्ध नहीं है। कहानी के पहले श्रौर दूसरे भाग में पांच वर्ष का अन्तर है। पहले भाग में भूल करने वाला पति श्चपनी माता से इसलिए भगड़ा करता है कि वह उसकी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करती है। उसकी वेदना का कारण उसके पूर्वजन्म के पाप हैं। उसके कष्ट का वर्णन करने के लिए उसके बच्चों की हैजे से मृत्यु दिखाई गई है। यह सदैव के जैसा अति नाटकीय प्रसंग है। ऐसे प्रसंगों से कहानी के प्रमुख ज्येय

चरित्र-चित्रण का नाश हो जाता है। 'सत्याप्रह' में यह वताया गया है कि कैसे एक डोंगी परिष्टत मूर्य जनता की ठमने के लिए तरकी वें सोच निकालता है। जिस हड़ताल का कहानी में वर्णन है, वह ऐसे लोगों के चरित्र के प्रकाशन के लिए उचित उपाय नहीं है। बैलच्चय और पागलपन के कारण कहानी की कलात्मकता नष्ट हो जाती है। 'नरक का मार्ग' कहानी में एक ऐसी स्त्री का चित्र हैं, जो अपने पति की करता का शिकार हो जाती है। वह इस जगत को छोड़ देती है और धार्मिक जीवन विताने लगती है। उसकी मृत्यु के पश्चान वह अपने शृत्य और प्रेमरहित जीवन से ऊव उठती है और वश्या हो जाती है। सदाकी भाँति यह अपने दुःखों का कारण अपने पूबजन्म के पापों को मानती है। यह उसके चरित्र के उस श्रंश का यथार्थ चित्रण है, जो समय-समय पर घटनात्रों से दव जाता है। 'दिवाला' एक ऐसे जमीदार की कहानी है, जो जनता के घोर दारिद्र्य और मार्मिक कष्ट को देखकर एक दम बदल जाता है। जमीदार के भीतर दया उत्पन्न करने के लिए एक दिवालिये से श्रात्महत्या कराई जाती है, जो कि उसका मित्र है। जमीदार के चरित्र को आदर्श बनाने के लिए कथावम्तु को, जो कि कहानी में प्रमुख है, बुरी तरह तोड़ा-मरोड़ा जाता है।

दूसरे प्रकार की जो कहानियाँ प्रेमचन्द्र ने लिखी हैं, उनमें पात्र श्रीर कथावरतु पर विचारों को प्रधानता दी गई हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक हैं। वे सामाजिक उद्देश्य को लेकर लिखते थे श्रीर उन्होंने कहानी को उन्निति श्रीर सुधार का साधन बनाया। उनके श्रमुसार कहानी का प्रमुख ध्येय पाठक को किसी घटना, किसी पात्र या किसी वातावरण द्वारा ऊँचा उठाने के लिए एक तील्ल किसी श्रमुर्शित करा देना माल हैं। उन्होंने कहा है— "कहानी को जीवन के किसी श्रंश पर प्रकाश डालना चाहिए,

उसे आलोचना और उत्साह के साथ समाज की रूढ़ियों की परीचा करनी चाहिए, उसे मनुष्य की शिवं, सत्यं आर सुन्दरं की स्वाभाविक प्रशृत्ति को जागृत करना चाहिए।" इसका यह अर्थ नहीं कि कहानी या कजा का उद्देश्य शिचा देना हो। पीछे चलकर प्रेमचन्द ने उपदेशात्मकता को छोड़ दिया था लेकिन आर्मिभक कहानियों में जो सुधार-भावना थी उसे वे अन्त तक नहीं छोड़ सके।

उदाहरण के लिए 'उद्घार' कहानी में उस दहेज-प्रथा का विरोध किया गया है, जिससे लड़की के माता पिता का जीवन संकटमय हो जाता है। वे वेचारे विवश होकर लड़की की शादी ऐसे व्यक्ति से करने को तैयार हो जाते हैं, जो तपेदिक का मरीज है। लड़का शादी से पहले रायिव हो जाता है और आत्म-हत्या कर लेता है। लेखक पाठकों को इस सामाजिक बुराई पर दो पृष्ठ का पूरा भाषण देता है। 'नेराश्य' में लड़कों की अपवेता लड़िकयों को तरजीह दिये जाने की भावना का तीत्र विरोध है। 'कायर' में व्यंग के साथ ऐसे युवक का चित्रण है, जो एक लड़की से प्रेम करता है और फिर उसे छोड़ देता है। 'धिककार' त्र्यौर 'श्राधार' विधवा-जीवन की कहानियाँ हैं । 'शान्ति' में भार-तीय नारियों के विलायती बनते जाने का विरोध है। इस कहानी में एक मध्यवर्गका पति अपनी पत्नी को अंग्रेजी ढंग अपनाने के लिए उकसाता है। वह अहंवादी और हठी हो जाती है और सेवा तथा त्याग के परम्परागत आदशों को भूल जाती है। यद्यपि शान्ति का चरित्र ठीक उतरा है तथापि कहानी में प्रमु-खता विचार की है।

वातावरण प्रधान कहानियों में प्रेमचन्द घटनाओं को ऐसे मनमाने ढंग से रखते हैं कि उनमें स्वतः डाल पर पके हुए फल का स्वाभाविक स्वाद नहीं होता वरन पाल में लगाकर जबदस्ती पकाए हुए फलका फीकापन होता है। 'शुद्रा' में एक निम्नवर्ग की विधवा की कठिनाइयों का वर्णन हैं, जिसके कि एक सुन्दर लाइकी है। यह एक मीधी-सादी कहानी है, जिसमें लेखक ने वातावरण की उस एकता पर कतई ध्यान नहीं दिया जिसका कि उत्पन्न करना उसका ध्येय है। 'कौशल' में बताया गया है कि कैसे एक पति अपनी पत्नी के उस हार को चुरा लेना है, जिसे उसकी पत्नी ने ऋहंभाव की दृष्टि के लिए उधार माँग लिया है। **त्रारम्भ का मजाकश्चंत में सच्ची वात हो जाता है । वातावरण-**प्रधान कहानियों में नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने की जो प्रवृत्ति होती है, उसका इस कहानी में नितांत अभाव है । 'दुर्गा का मंदिर' एक ऐसी कहानी है जिसमें रारीयों की उस सहज ईमानदारी का वर्णन है, जिसे कि वे वेईमानी पर विजय पाने के लिए काम में लाते हैं। एक ईमानदार आदमी के मन के द्वन्द्व का चित्रण करने की एक मनौबैद्यानिक परिस्थिति पैदा की गई है। भाननाथ उस धन से सन्तुष्ट नहीं है, जो कि उसे वाग में मिला है। इससे उसे पीड़ा पहुँचती है और वह वीमार हो जाता है। उसकी स्त्री चिन्तित होती है ऋौर उसके स्वास्थ्य की कामना लेकर मन्दिर में जाकर प्रार्थना करती है। वहाँ यह देखती है कि एक बुढ़िया प्रायेना करती हुई कह रही है कि जिसने उसका धन लिया है, वह दुख पावेगा। वह उस बुढ़िया से कहती है कि उसके पति ने ही उसका धन लिया है और उससे उसको ज्ञमा कर देने को कहती है। प्रमचन्द एक शिह्ना देना चाहते हैं। जो विश्वास ऋमीरों में नष्ट हो गया है वह साधारण त्रामीणों और ग़रीवों में श्रव भी जीवित है। धर्म श्रमीरों के लिए निरर्थक है परन्तु सीधे सादे और गरीव लोगों के लिए वह अब भी सजीव यथार्थ है। 'निर्वासन' मेले में खोई एक स्त्री की कहानी है। वह एक सप्ताह के पश्चान् घर लौटती है और अपने पति से अपना

सारा हाल कहती है परंतु वह उसके कथन पर विश्वास नहीं करता। वह उसके चित्र पर संदेह करता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है। स्त्री बिना अधिक कुछ कहे-सुने उसकी वात मान लेती है। उसे घर से निकालकर सारा वातावरण अद्भुत बना दिया जाता है। इन सब कहानियों में प्रेमचन्द ने इस बात के लिए पूरी स्वतंत्रता बरती है कि वे वर्णन के बीच में अपनी बात कहते चलें तथा उसकी प्रगति, पात्र और जीवन के सम्बन्ध में आलोचना करते चलें। उन्होंने कहानी में उपदेश और भावुकता के समावेश की परम्परा डाली। इससे यथार्थ का भ्रम और प्रभाव का ऐक्य नष्ट हो गया। लेकिन उन्होंने उस मध्यवर्ग की किच को संतुष्ट किया, जो साहित्य का संरक्षक है। इन सभी कहानियों में समाजसुधार की भावना व्याप्त है। वे कभी-कभी उस प्रचार के लिए कला का भी परित्याग कर देते हैं, जो कि उन आरंभिक कहानियों का ध्येय है।

श्रानेक कहानियां में प्रेमचन्द ने राष्ट्रीय श्रांदोलन के विभिन्न चित्र दिये हैं। 'समर यात्रा' नामक कहानी-संग्रह पर, जिसमें राष्ट्रीय श्रांदोलन-सम्बन्धी कहानियाँ हैं, सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। 'सुहागकी रात', 'होली का उपहार, 'श्राहुति' श्रोर 'भाड़े का टहूं असहयोग श्रांदोलन के चित्र हैं। इस श्रांदोलन में रित्रयों ने भी प्रमुखभाग लिया है। लिखक राष्ट्रीय श्रांदोलन के विभिन्न हपों का विश्लेषण करता है श्रीर युग के भावुकता-पूर्ण स्वभाव का चित्र श्रंकित करता है। कहानियों में श्रत्यंत तील प्रभावोत्पादकता है श्रीर वे पाठक के भीतर त्याग श्रीर देशभिक्त की भावना पदा करती हैं। लेखक का प्रथम कहानी-संग्रह 'सोजे वतन' था, जिसमें उसकी स्वतंत्रता के प्रति उद्दाम भावना का दर्शन होता है। वे लेखक की श्रेष्ठतम कहानियां नहीं हैं। इइ- ताल करने वालों श्रीर धरना देने वालों को पूर्ण स्त्री श्रीर पूर्ण नाल करने वालों श्रीर धरना देने वालों को पूर्ण स्त्री श्रीर पूर्ण

पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है।

प्रेमचंद्र ने ऐसी भी कहानियाँ लिखी हैं, जिनका सम्बन्ध पशुत्रों के स्वभाव से हैं। कुत्ता, वैल और गधा उनके प्रिय पशु हैं। 'पूर्व संस्कार', 'दो येलों की कथा' और 'दृध का दाम' आदि कहानियां बैल और गधे से संबंध रखती हैं। 'स्वत्व रज्ञा' का विषय घोड़ा है। इन सभी कहानियों का उद्देश्य मनोशंजन है। इतमें कल्पना की छटा दशनीय है । इनमें मनोबैज्ञानिक तत्व श्रौर जीवन की सामान्य त्रालीचना का भी त्रभाव नहीं है। उनका विषय न तो सामाजिक है और न वे जीवन की किसी स्थिति का चित्र देती हैं। प्रोमचन्द ने कुछ हास्यप्रधान कहानियाँ भी लिखी हैं। हास्य या तो किसी पात्र के अत्युक्ति पूर्ण वर्णन से पैदा होता है या कथावस्तु से ही उत्पन्न किया जा सकता है, या जिस परिस्थिति में पात्र रखे जाते हैं उसीसे उसका जन्म हो सकता है। इनमें से कुछ कहानियों का हास्य लेखक के कौशल का परिणाम है। 'शतरंज के खिलाड़ी' में दो नवाबों का वर्णन है, जो उन्नीसवीं शताब्दी के पतित आभिजात्य के प्रतिनिधि हैं। वे श्रपने श्रासपास होने वाले परिवर्तनों से विलकुल वेखवर हैं। वे शतरंज के खेल में डूब जाते हैं। खेल का श्रंत द्वन्द्व युद्ध में होता है और वे तलवारें खींच लेते हैं। 'लाटरी' एक दूसरी हास्य रस की कहानी है, जिसमें मजाक और व्यंग को आधार वनाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे दो मित्र धुड़दौड़ में सम्मिलित दाँव लगाते हैं, कैसे वे हवाई किले बनाते हैं और कैसे एक दूसरे के प्रति बुरी भावनाएं रखना आरम्भ करते तथा एक-दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं । इससे वे परस्पर ऋविश्वास करने लगते हैं। प्रेमचन्द ने मनुष्य की धन की जालसा पर व्यंग किया गया है। प्रेमचन्द्र की प्रारंभिक कहानियाँ अपने विषय और रूप की

हिं से विक्टोरिया के युग के घरेल् जीवन के कथा-साहित्य के आधार पर लिखी गई हैं। वे जीवन का बहुत कम चित्रण करते हैं परन्तु उसकी भूमिका के लिए पर्याप्त प्रयत्न करते हैं। वे कहानी को स्वप्न-जगत से निकालकर वास्तविक जगत में लाते हैं और उसके विषय को सामाजिक तथा कथावस्तु को विश्वसनीय बना देते हैं। कहानी इसी जगत की वस्तु हो जाती है। यह बड़े आध्रिय की बात है कि कैसे वे अपनी कहानियों में उस समस्त सामाजिक ढाँचे का चित्रण दे देते हैं, जो कि पाठक को अपनी अनेकहपता से किंकर्तव्यविमूढ़ बना देता है।

प्रेमचन्द ने समाज से बहिष्कृत लोगों को भी नहीं भुलाया है। किसान काफो गरीब है लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है, जो किसानों से भी अधिक गरीब है; सच तो यह है कि समाज में भनुष्य ही नहीं समभा जाता। वे किसी वर्ग के नहीं हैं क्योंकि वर्ग का अर्थ है संगठन, भले ही वह कितना ढोला-डाला क्यों न हो। समाज से वहिष्कृत लोग बिलकुल असंगठित से हैं। उनमें से कुछ हैं—अछूत, भूमिहीन मजदूर, भिखारी, अनाथ और पथभ्रष्ट। वे किसी राजनीतिक आन्दोलन में भाग नहीं लेते और वे अपने अधिकारों के लिए भी नहीं लड़ते, क्योंकि उन्हें अपनी स्थित का ज्ञान ही नहीं है। प्रेमचन्द उनके अस्तित्व की अवहेलना नहीं करते। वे घोर यथार्थवादी के रूप में उनके जीवन के चित्र प्रस्तुत करते हैं, जो हमारे अपर आज ती इस प्रभाव डालते हैं।

'कफन' नामक कहानी, जो विश्व की श्रेष्ठतम कहानियों में गिनी जा सकती है, ऐसे तीन आदिमयों से सम्बंध रखती है। उनके जीवन की एक भावना के चित्रण और वर्णन की कला की दृष्टि से यह अद्वितीय है। वे अपने वातावरण से नितांत भिन्न हैं। घीसू एक व्यक्ति मात्र नहीं है, वह समाज से वहिष्कृतों का प्रतिनिधि है, जिसका पीड़ित जीवन उसे भाग्यवादी, कठोर और जीवन के दु: खों की ओर से उदासीन बना देता है। उसका लड़का माधव उसका सच्चा प्रतिरूप है। वे दोनों आलसी हैं। वे वाहर न जाने के लिए आलू और मटर चुराते हैं। वे हाथ से बहुत कम काम करते हैं। अपने अस्तित्व के लिए मंवर्ष का उनके लिए कोई मृत्य नहीं है। वे नैतिक हिंद्र से विलकुल गिर गए है। वे देख चुके हैं कि किसान घोर श्रम करता है पर उसे कुछ भी नहीं मिलता, जब कि अमीर आदमी कुछ नहीं करता और सब बुछ पा लेता है। उन्होंने अनुभव किया है कि भूखों ही मरेगे और यदि वे भूखों ही मरेगे तो वे क्यों अपने हाड़ पेलें। अन्त में वे यह सोचकर संतोप कर लेते हैं कि कोई उनका शोषण नहीं कर रहा। जीवन के प्रति इसी दृष्टिकोण के कारण, वे काहिल, निश्चित और लापरवाह, पशु और निर्मम बन जाते हैं।

ने परिवार को सम्पन्न वना दिया है। कहानी का आरम्भ उसकी प्रसव-पीड़ा से होता है। घीम और माधव उसके पास नहीं जाते। उनमें से प्रत्येक यह समभता है कि भुनते हुए आलुओं में से, जो भी उनके पास रहेगा, श्रिधक खा जायगा। यह भाग्य की विडम्बना है कि जो म्त्री घर में समृद्धि लाई वही प्रसव की वेदना से छटपटाकर मर जाती है और इन दोनों में से कोई उस के पास नहीं जाता। घीस श्रंतिम संस्कार के लिए पसे इकटठे करता है। उनके पास उसके शव को जलाने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। जरूरत है एक कफन की, लेकिन जिस समय वह जलाई जायगी उस समय विलकुल श्रंधरा होगा श्रीर कोई कफन की श्रोर न देखेगा। जिसको तन ढकने के लिए जीवनभर चियड़े भी नसीव न हुए उसको मरने पर नया कफन मिले यह

उसका उपहास करना होगा। माधव कहता है कि वह तो शव के साथ ही जला दिया जायगा। वे एक ताड़ीखाने के सामने पहुँचते हैं। वे उसमें शराब पीते हैं। घीसू अत्यधिक प्रसन्नता का अनुभव करता है और कहता है—"हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुन्न न होगा?" माधव भी समर्थने करता है—'जहर से जहर होगा। भगवान्! तुम अन्तर्यामी हो। उसे वैकुएठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला है, वह कभी उम्र भर न मिला था।"

प्रेमचन्द्र ने माधव का चरित्र एक सफल चित्रकार की मांति वड़ी कुशलता से चित्रित किया है। यह उनकी श्रमर कृति है। श्रकेली 'क़फन' कहानी उन्हें श्रेष्ठतम लेखकों की श्रेणी में पहुंचा देती है। यह शिक्तशाली कहानी है, जो कर व्यंग्य और सात्रिक कोध से पूर्ण है। लेखक कहता है कि इस प्रसंग में कोई ऐसी अनहोनी यात नहीं थी क्योंकि यह एक ऐसे समाज की बात है, जहाँ अधिकांश व्यक्तियों का जीवन इन व्यक्तियों जैसा ही बीतता है, जहाँ धूर्त और वेईमान गरीयों के श्रम पर मोटे होते रहते हैं।

'पूसकी रात' भी बैसी ही घोर-दरिद्रता और भूमिहीन मज़दूरों तथा उनकी लगान ऋदा करने की ऋसमर्थता से संबंध रखने वाली कहानी है। एक किमान-मज़दूर जाड़े की रात में ठएढ से कांप रहा है। वह कम्बल नहीं खरीद सकता। ठिठुराने वाली ठएढ उसे इधर-उधर चलने योग्य नहीं रहने देती और वह जंगली गायों से अपने खेत की रज्ञा नहीं कर सकता। इस कहानी में लेखक ने गठन और तात्कालिक प्रभाव की दृष्टि से ऐसी सफल्ता प्राप्त की है, जो विश्व के कहानी-लेखकों में मुश्किल से ही मिल सकती है। मोपासां समय और कार्य की परम्परागत एकता का पालन करके इस संज्ञित्तता को प्राप्त करता है। प्रेम-

चन्द् ने समाज से बहिष्कृत ऐसे लोगों की द्रिहता का निर्वयता से वर्णन किया है। इन कहानियों में उनके कप्टों और पीड़ाओं के चित्रण में प्रेमचन्द्र ने जिस संयम से काम लिया है उससे ये कहानियाँ सामाजिक अन्याय और आधिक शोपण के विरुद्ध एक शिक्तशाली जिहाद बन जाती है। मिद्यों के अपमान ने उनके गर्व, भावुकता और मानवीय गौरव की चेतना का नाश कर दिया है। इसने मनुष्यों को कुत्तों से भी बद्दतर बना दिया है। यहाँ तक कि ठोकर लगाने पर कुना भी काटता है परन्तु अञ्चत बाह्यणों के उन पैरों को चूमता है, जो कि उसे कुचलते हैं।

श्रपने कहानी-लेखक के श्रन्तिम समय में प्रेमचंद ने शिल्पविधान में प्रयोध सुधार कर लिया था। श्रीर कहानी के ध्येय को भी बदल दिया था। पारचात्य प्रभाव के कारण कहानी जीवन के निकट श्रा गई हैं। श्रव प्रभाव को एकता को नष्ट करने वाली घटनाश्रों के वर्णन की श्रावश्यक । नहीं है। इस प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए लेखक कम-मे-कम श्रालोचना करता है श्रीर श्रिधक-से-श्रिधिक संकेत से काम लेता है। श्रव कहानो घटनाश्रों पर श्राधारित नहीं रहती, वरन श्रव वह गम्भीर मनोवैज्ञानिक श्रनुभव को लेकर चलती है। एसी कहानी का पहला कार्य चरित्र के परिवर्तन की फलक देना है, उसका पूरा विकास दिखाना नहीं। कहानी के लेत्र में प्रेमचन्द ने महान् सफलता प्राप्त की है श्रीर वे साहित्य की इस नई विद्या के विना किसी ननुनच के सर्वश्रेष्ठ लेख करहे जा सकते हैं।

#### : ? 0 :

# सामाजिक उद्देश्य

प्रेमचन्द ने पाठकों के मनोरंजन के लिए या श्त्रियों श्रीर पुरुषों की वासना तथा प्रेम की समस्या वाली कहानियों के प्रति उत्पन्न जिज्ञासा को शांत करने के लिए उपन्यास और कहानियों की रचना नहीं की। कला की उनकी भाषना यड़ी ऊँची थी। जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आधिक समस्यात्रों के सम्बन्ध में उनके जो विचार थे, उनको व्यक्त करने का साधन ही वे कला को समभते थे। यही कारण है कि उनके उपन्यासों में सामाजिक उद्देश्य श्रीर सामाजिक श्रालोचना का समावेश है और वे मौतिक सामाजिक समस्याओं पर श्राधारित हैं। थॉमस हार्डा मानव-चरित्र के द्वारा भाग्य या भावी के विचार को व्यक्त करता है और उपन्यास के दूसरे तत्व इसी के श्रधीन रहते हैं। इसी प्रकार प्रेमचन्द भी सामाजिक श्रीर श्रार्थिक समस्यात्रों को प्रमुखता देते हैं श्रौर ये समस्या<sup>ह</sup> वथा वस्तु, पात्र, वर्शन तथा कहानी के अपन्य तस्वों पर शासन करती हैं। वे इस संसार के सामाजिक दार्शानक हैं और उनका प्राथ-मिक उद्देश्य उस समाज के क्रमिक विकास का प्रदर्शन करना है, जो सामाजिक श्राधिक विषमता और राजनीतिक दासता पर आधारित है। वि एक ऐसी समाज-व्यवस्था का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें न जरूरतें पूरी करने में कठिन नाई होगी और न किसी प्रकार का भय होगा। वे कुछ कुछ

समाजवादी हैं लेकिन उनका समाजवाद कुछ शुद्ध बीदिक विश्वास पर टिका है और कुछ ऊँच प्रकार की भायुकता पर। उनके उपन्यास किसानों और मजदुरों के सामन्ती और र्शाभन जात्यवर्ग के सभी प्रकार के शोषण के खिलाफ एक नैतिकतापुर्ण जिहाद हैं। उनका समाजवाद भी मानव-व्यक्तित्व के प्रति महान **श्चादर पर ब्याधारित है। य**ह इसमें विश्वास करते हैं कि सबको समान अवसर मिले। उनके उपन्यासी में समानता के इस श्रादर्शकी निरन्तर पुनरावृत्ति की गई है। मुक्तको लिखे गए एक पत्र में उन्होंने कहा—"हमारा उद्देश्य जनभन तैयार करना है इसलिए में सामाजिक विकास में विश्वास स्वता है। अब्छे तरीकों के असफल होने पर ही क्रांति होती है। मेरा आदर्श है प्रत्येक को समान द्यायसर का प्राप्त होना। इस सोपान तक विना विकास के कैमें पहुंचा जा सकता है। इसका निर्माय लोगों के आचरण पर निर्मर है। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से उन्नत नहीं हैं तब तक कोई भी सामाजिक व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। क्रांति का परिणाम हमारे लिए क्या होगा यह संदेहास्पद है। हो सकता है कि वह सब प्रकार की व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीनकर तानाशाही के घृिणत रूप में हमारे सामने श्चा खड़ा हो। मैं शुद्धकरण के पद्म में तो हूँ, उसे नष्ट करने के पन्न में नहीं। यदि मुक्ते यह विश्वास हो जाता और मैं जान लेता कि ध्वंस से हमें स्वर्ग मिलेगा तो मैंने ध्वंस की भी चिन्ता नहीं की होती।"

इस प्रकार प्रेमचन्द एक विकासवादी समाजवादी हैं। वे कप्ट-सहिष्णुता और अहिंसा द्वारा नेतिक द्वाव डालने वाली गांधीवादी नीति के अनुयायी हैं। वे क्रांति से भय खाते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि में क्रांति यूरोप की भाँति न जाने किस प्रकार की तानाशाही को जनम दे। इसी भय के कारण वे सर्व- हारा क्रांति की श्रिपेद्धा वैधानिक और शांतिपूर्ण विकास के मार्ग पर चलना श्रिधक पमन्द करते हैं।

उनकी दृष्टि से साहित्य जीवन की गंभीर समस्यात्रों के सम्बंध में जनमत तैयार करने का शक्तिशाली साधन था। उन्होंने श्चपना यह दृष्टिकोग्। साहित्य के कार्य पर बनाया था, जो जीवन की व्याख्या करता है और उसे परिवर्तित करता है। कविता, नाटक, कथा या निवंध किसी भी रूप में क्यों न हो, उसे जीवन के महान् सत्य का उद्घाटन करना चाहिए: उसकी भाषा श्रत्यंत गठी हुई, प्रौढ़ श्रौर सुन्दर होनी चाहिए; तथा उसमें मस्तिष्क श्रीर हृदय दोनों को प्रभावित करने की शक्ति होनी चाहिए। प्रेमचन्द् जासूसी उपन्यासों, ऋति प्राकृतिक कहानियों और सस्ती प्रेमकथात्रों का, जो कि उनके पहले प्रचलित थीं, विरोध करते हैं। इस युग के लेखक को जीवन से कोई घनिष्ठ सम्बंध नहीं था। वे रहस्य और जादू, प्रेम और रोमांस की दुनियाँ बनाते थे। इन कहानियों का ध्येय पाठकों का मनोरंजन करना और उनके कौनुहल और आदभुत्य की भावना को शान्त करना था। यह एक गुन्य और निर्जीय संसार था। प्रमचंद ऐसे साहित्य सुजन के पत्त में थे, जिसका सबसे बड़ा उहेरय मनुष्य के भीतर उन उच्च प्रवृत्तियों श्रीर श्राध्यात्मिक गुणां का विकास करना है जो उसे एक अच्छे संसार के निर्माण करने में आने वाली वाधाओं को जीतने की शक्ति दे सकें। उनका कहनाथा कि यह सामाजिक कार्य अतीत काल में धर्म के द्वारा किया गया है। अतीत कालीन संस्कृति उन धर्माङ्गाओं पर आधारित थी, जिनमें पाप के भय छोग पुरुष के पुरस्कार का उल्लेख है। साहित्य ने धर्म का कार्य ले लिया है लेकिन उसी उहेश्य को प्राप्त करने की इसकी विधि हैं मनुष्य के भीतर गहन और तीत्र सींदर्य-प्रेम उत्पन्न करना । साहित्यिक कृति की श्रेण्ठता और महानता मनुष्य के भीतर

उसकी इसी सोंदर्य प्रेम को जगाने की चमता पर निर्भर है। वे जीवन के संताप, कुरूपता खौर दरिद्रता के साथ समभौता करने में कठिनाई अनुभव करते थे। जो कुछ भी अभाव उन्हें मान-वता में दिखाई देना था वह उनके लिए अमहा हो जाता था। कलाकार का यह कर्तब्य हो जाता है कि वह उन लोगों की सहायता करे ऋौर उनका पत्त ले, जोकि मामाजिक तथा ऋार्थिक अपन्याय के शिकार हैं। उसे न्याय और प्रेम की भावना को जागृत करके समाज की अदालन में उनके मामले की वकालत करनी हैं। जिस समय वह उनके मामले की वकालत कर रहा हो उस समय उसे यह अधिकार नहीं कि वह साधारण वकील की भांति सत्य को बढ़ा-चढ़ाकर या उसे विगाड़कर सामने लावे । वह यथार्थवादी ढंग से कहानी लिखते हैं और मनुष्य का सजीव चित्र श्रंकित करते हैं। श्रापने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे सावधानी से श्रोर निकट से जीवन को देखते हैं, मानव-मन की आन्तरिक हलचल का अध्ययन करते हैं और इस वात का ध्यान रखते हैं कि उनके पात्र चतना और जीवन से परिचालित होते रहें ।

जहाँ तक प्रगतिवाद का सम्बन्ध है, व स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करते हैं कि अपने स्वभाव और विषय की हिष्ट से प्रत्येक श्रेष्ठ साहित्य प्रगतिशील होता है। व केवल उन फूलों को प्यार करते हैं, जो फल लाते हैं और उन वादलों को प्यार करते हैं, जो पानी वरसात हैं। वें सोंदर्य के लिए सोंदर्य को प्रेम नहीं करते। वरन सोंदर्य वह है, जो जीवन को ऊँचा उठा दे। अतीतकाल में इन भावनाओं ने धार्मिक विचारों के आदर्श-वादियों और नेताओं को प्ररणा दी है। वे पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने के अपने स्वप्न को पूरा करने में असफल रहे हैं। सामाजिक समता का आदर्श जो कि जीवन का महान् आदर्श है, धर्म

के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ है। कलाकार केवल धनिकों की विचारधारा को ही व्यक्त करता रहा है। उसकी आँखें सदा उनके विलासपूर्ण प्रासादों पर रही हैं, गरीबों की दूटी-फूटी भोंपड़ियों पर नहीं। यह सत्य ही है कि उसने सदैव इन लोगों को मानवता और संस्कृति के चितिज के परे की वस्तु समभा है। यदि उसने साहित्य में इनका वर्णन किया भी है तो केवल उनके जीवन का उपहास करने के लिए। प्रगतिशील लेखक मनुष्य को समाज से श्रलग करके नहीं देखता, वरन वह मनुष्य श्रीर समाज के बीच श्रीर भी घनिष्ठ सम्बन्ध की कल्पना करता है। मनुष्य मनुष्य का शोपण करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, बल्कि उसे ऐसा बना दिया गया है। दोनों में कोई प्राकृतिक विरोध नहीं है। इसके विपरीत उसका जीवन समाज के विकास पर आधारित है। साहित्य का कार्य एक विशेष युग में उत्पन्न विरोध को दूर करके उन्हें परस्पर निकट ला देना है। इसीलिए प्रगतिशील साहित्य कर्मशीलता का पथ-प्रदर्शक है।

ब्राम्य-जीवन का चित्रण करने में प्रेमचन्द अप्रदूत हैं और उन्होंने इस जीवन का चित्रण करते समय—उसके विकास और विस्तार के एक विशेष समय में—अपने प्रगतिशील दृष्टिकोणका परिचय दिया है। जमीन जोतने वाला या कुदाली चलाने वाला व्यक्ति शोषण का सबसे बड़ा शिकार है। एक लेखक दो कामों में से एक ही काम कर सकता है। या तो वह जमीदारों और पूंजीपतियों के विलासी-जीवन को अपना आदर्श बना ले या किसानों और मजदूरों के दुखी जीवन के चित्र अंकित करें। प्रेमचंद ने देहाती जीवन की समस्याओं पर अद्भुत सूहमदर्शिता और सहानुभूति से विचार किया है। उन्होंने विस्तारपूर्वक उनकी दरिद्रता और भूख का भी वर्णन किया है, जो जमीन

े जोतते हैं, बीज बोते हैं परन्तु जिनका फमल पर कोई अधिकार नहीं होता। फिर उन्हें देहात के उम खुले जीवन में अर्खन संतोध मिलता है, जो अभी अौद्योगीकरण के कारण विकृत नहीं हुआ है। वे गाँव के शांत वातावरण को ऋत्यधिक प्यार करते हैं। अमरकांत सुदूर देहात में एक अद्भूतों की वस्ती देखता है और उसका आदर्श स्थान के रूप में विस्तार से वर्णन करता है, जहाँ कि वह अपना जीवन आराम से विता सकता है। नगर के चयी जीवन का शिकार एक नागरिक इस आदर्श स्थान में शांति श्रीर सान्त्वना प्राप्त कर सकता है। गांवों को श्रादर्श वनाने की बात उन्होंने ऋपने उपत्यासों और कहानियों में वार-वार कही है। वे कहते हैं कि आज का किमान दुर्खा है, परंतु भूतकाल में में ऐसा नहीं था। वे दो ऐसे किमानों के चित्र देते हैं, जिनमें भारी र्श्वतर है। उनमें से एक किसान तो ऐसा है, जो सामन्त-वादी व्यवस्था में रह रहा है और उसमें उसके तथा उसके मालिक के सम्बन्ध अधिक धनिष्ठ प्रत्यत्त और मानवीय हैं। दूसरा किमान आज का है। 'प्रेमाश्रम' में दलपतसिंह खेती से समृद्धि की हानि होने पर शोक प्रकट करता है । पेदावार प्रति एकडु बहुत कम हो गई है, किसान की खरीदने की ताकत भी घट गई है और जमीन पर दवाव वढ़ गया है।

श्रीकत किया है। किसान के घर में न धातु के चौके के वर्तन हैं, न विस्तर है श्रीर न खाट। उमकी फोंपड़ी में जीवन की दैनिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्त का भी साधन नहीं है। फोंपड़ी में दो ही छोटी कोठिरयां हैं—एक श्रादमियों के लिए श्रीर दूसरी जानवरों के लिए) इन कोठिरयों में न हवा पहुँच पाती है, न रोशनी। श्रपने गांव में इस स्थिति को देखकर मायाशंकर को बड़ा धक्का लगता है। वह देखता है कि वहां किसान चिथड़ों

में लिपटे हैं श्रीर वह उनके लिए भुना हुश्रा चावल ही जुटा पाता है। उनके पशु दुर्बल हैं, खाने की तंगी है और दूध कम है। उदाहरण के लिए हारी के पास ठएड और जाड़े की तीखी हवा से बचने के लिए कपड़ तक नहीं हैं। उसके पास तम्बाकू की पत्तियां भी नहीं हैं, जिससे कि वह लम्बी जाड़े की रात को काट सके। तम्बाकू पीना ही एक ऐसा उपाय है, जिससे वह सर्दी के पीड़ा पहुँचाने वाले प्रभाव को भुला सकता है। वह तम्बाकु के अभाव में अपने शरीर को सिकोड़कर और उसे फटे कम्बल में लपेटकर सर्दी के प्रभाव को सुलान की चेष्टा करता है। उसकी अपनी सांस भी उसके शरीर को गर्म रखने में सहायता देती है। किमान की यही द्रिता क्रोध उत्पन्न करती है। संक्रामक रोगों से परिवार-के-परिवार नष्ट हो जाते हैं, बाढ़ें गांव-के-गांव बहा ले जानी हैं। वचार असहाय प्रामीए रोगों और मृत्यु को इधिकालीन उदामीनना और परम्परागन शान्ति के साथ देखने रहते हैं। वे इन आपत्तियों और दूसरी वाधात्रों को इस प्रकार सहते हैं मानो ये अवश्यस्भावी हों। जीवन के संघर्ष ने उनमें से बहुतों को पतित और पशु बना दिया है। वं घृणा और इंग्या, लाभ और स्वार्थ से भरे हैं। प्रेमाश्रम में ऐसे उदाहरगों की भरमार है जैसे एक किसान श्चपने भाई के साथ इसलिए विश्वासवान करता है क्योंकि जमीदार का कारिन्दा एसा चाहता है। रंगभूमि में ऐसे किसानों की भारी नादाद है, जो अपने नान-रिश्नेदारी की रिपोर्ट पुलिस में लिखाने हैं। होरी का भाई उसकी गाय की इसलिए नहीं देख सकता कि वह उसकी समृद्धि का प्रतीक है। इस प्रकार दरिद्रता ने इन प्राणियों को, जो कि कभी मनुष्य थे, पतित कर दिया है । सामाजिक शीत-रिवाज उन्हें भारी ऋण में फंसा देते हैं। विवाह, जन्म और मृत्यु के कुछ ऐसे अवसर

हैं, जब उन्हें अपनी शक्ति से अधिक काम करता चाहिए। व साहकार से रूपया उधार लेने को बाध्य होने हैं। यह ऐसा ऋण होता है, जिसकी चुकाने की आशा वे अपने जीवने में नहीं कर सकते। वे ऋण चुकाने के लिए अपने होरों, अपने बतनों और अपने घर तक को बचने के लिए बध्य होते हैं। प्रेमचन्द्र उनकी देशी शराब पीने की आदत की और भी अंकेत करते हैं। भोला शराब की दुकान में अपना सब-कुछ दांव पर लगा देता है। एक समय आना है, जब किमान स्वयं इस विलास में इवा नहीं रह सकता। गिरधर एक ऐसा ही किसान है, जो दरिद्रता की इस स्थिन तक पहुँच गया है कि बह अपनी सालभर की कमाई में से ताड़ी वा देशी शगब के लिए केवल एक आना ही बचा पाना है।

प्राम्य-जीवन का चित्रण करते हुए प्रेमचन्द्र ने लोगों को दो यगों में बांटा है—शोपक श्रीर शोपित। व उन मचकी गणना करते हैं, जो किसानों श्रीर भूमिहीन मजहरों का शोपण करते हैं। जमीदार सबसे पहले श्राता है। पुरान हंग का जमी-दार-वर्ग श्रहश्य हो रहा है श्रीर उसके स्थान पर एक नए हंग का जमीदार वर्ग श्रा रहा है, जो गरीय जनता के अपर श्रत्याचार करने में बहुत श्रीधक निर्देय हैं। झानशंकर जमीदारों के नए वर्ग का प्रतिनिधि है। बहु कभी कभी श्रपन किसानों में घृणा उत्पन्न कर देता है, जो उसे कलंकित श्रीर श्रपमानित करते हैं। वह पाश्चात्य शिक्षा की उपज हैं। उसकी श्रावश्य-कतायें बढ़ गई हैं—व्यसन कई गुने हो गए हैं। उसे किसानों से श्रिधक रूपया वसूल करने की श्रावश्यकता है। भिन्न-भिन्न श्रकार के ये सभी जमीदार, जो गरीय जनता की कमाई पर जी ते हैं, इस उपन्यास के तीसरे श्रध्याय में उनका वर्णन श्रीर श्रावश्यना विद्यमान है। है खक की तीस्ण हिए से पुर्तिस श्रीर

छोटे कर्मचारियों द्वारा किये गए अत्याचार भी नहीं बच पाए हैं। कृषि-सम्बन्धी प्रत्येक उपन्यास में उन्होंने उनका विस्तृत वर्णन किया है। गांव में समाज के स्तम्भों का इतनी बुरी तरह भगडाफोड़ किया गया है कि उनके व्यक्तिगत चरित्र और सामाजिक आचरण के बीच की असंगतियां शीशे की तरह साफ हो गई हैं। उन सर्वशक्तिमान चपरासियों की भी निर्वयतापूर्वक निन्दा की गई है, जो अपद और असहाय म्रामी**णों पर ऋनुचित ऋधिकार जताते रहते हैं ।**ंरिश्वत **श्रौर** भ्रष्टाचार की प्रथा का वर्णन इन उपन्यासों में विस्तार के साथ किया गया है। उनमें से रामसेवक नामक एक पात्र तो डाक्टरों, स्कूलों के इन्सपेक्टरों, िनचाई, लगान, एक्साइज **और प्राम**-सुधार विभाग के श्राफसरों तक को नहीं छोड़ता। वे सब उसी थेली के चट्टे बट्टे हैं। इस निर्मम शोपण के परिणाम बड़े शोकजनक होते हैं। भारतीय किसान मज़दूर बनने को बाध्य किया जाता है। होरी एक कठिन परिश्रम करने वाले श्र**ौर** ईमानदार किसान का ऐसा उदाहरण है, जिसे श्रपनी ज्मीन को वेचकर मजदूर होने के लिए विवश किया जाता है। बलराज श्रीर गोवर नई चंतना के प्रतिनिधि हैं श्रीर वे श्रपने वर्ग के निर्मम शोपए के विरुद्ध विद्रोह करते हैं। वे वर्ग के श्राधार पर किसानों का संगठन कर उनका नेतृत्व नहीं करते, वरन् उनका नेतत्व मध्य वर्ग के प्रगतिशील श्रंश द्वारा होता है। श्रंतिम उप-न्यांस में रामसेवक किसानों को संगठित करने के लिए एक सुत्र में वांधने में सफल हो जाता है। वह कहता है कि उन्हें शोपण के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए अन्यथा वे हर एक आदमी द्वारा कुचले जायंगे।

प्रेमचन्द सुधार के ऐसे सुकाव पेश करते हैं, जिनसे कि शरीव किसानों का भला हो सकता है। 'प्रेमाश्रम' में प्रेमशंकर, ज्वालासिंह, डाक्टर प्रियानाथ और इरफानश्रली, 'रंगभूमि' में रानी जाह्नवी ऋौर विनयसिंह, 'कर्मभूमि' में ऋमरकान्त, समर-कान्त, प्रोफेसर शांतिकुमार और सर्लाम गरीवों की सहायता के लिए कष्ट सहते हैं। इन ग़रीयों की ऋधिक स्थिति को सुधा-रने के लिए लेखक गाँवों के श्रीवोगीकरण के पन्न में नहीं है। श्चपढ़ किसानों को पढ़ाने से ही दरिद्रता की समस्या नहीं सुलक सकती। वर्तमान शिज्ञा-प्रणाली का अधार सहयोग न होकर प्रतियोगिता है, इसलिए उनमें इससे ईर्घा, वृग्गा श्रौर श्रवांञ्जनीय प्रतिस्पर्द्धा पैदा हो जायगी। किसानों की दशा सुधारने के लिए जिन क्रांतिकारी परिवर्तनों की छावश्यकता है वे विधान-सभात्रों की सन्दर्गति और असमंजसपूर्ण स्थिति से संभव नहीं है। समाज-सुधारक क्रांतिकारी नार लगाकर अपने वर्ग का ही हित-साधन करते हैं। जमीदार अपने किमानों को साधारण-सी सहलियत दे सकते हैं। अपने उपन्यासी में प्रमचन्द मौलिक आर्थिक समस्याओं के हल के लिए इधर-उधर भटकते दिखाई देते हैं। बीस और तीम के राष्ट्रीय आन्दोलनों के समय वे गांधीवादी विचारधारा से ऋत्यधिक प्रभावित थे। एक ईमान-दार कलाकार के नाते उन्होंने इसकी सामध्य की जाँच की और पाया कि भयंकर वीमारी के लिए यह एक साधारण-सा इलाज है। भारतीय किमानों की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय आन्दोलनों में जो-जो प्रयत्न हुए हैं, उन सबका वर्णन प्रेमचन्द ने सचाई के साथ किया है। होरी जैसा पहले दुखी था वैसा ही श्रव भी है। इन वर्षों में उमकी स्थिति इतनी विगड़ गई है कि वह अन्त में उन शक्तिशाली आर्थिक शक्तियों का शिकार हो जाता है जो अपने प्रयोग के समय और भी कर हो। च्ठती हैं ।) वैधानिक तरीकों से सामाजिक और आर्थिक सुधार में प्रेम-

चन्द का विश्वास बहुत कम है। वे वैधानिक सभात्रों के उत सदस्यों से ऋधिक आशा नहीं करते जो कि पीड़ित जनता की भलाई के लिए निरन्तर व्यापक और रचनात्मक कार्यक्रम ही बनाते रहते हैं। अपने निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए चुनाव लड़ने वाले समाज-सुधारकों और विधानवादियों के सम्बन्ध में 'सेवासदन' में उन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं। मध्यवर्ग के इन अपने से ही सन्तुष्ट रहने वाले नेताओं का उन्होंने विस्तार से चरित्र-चित्रण किया है। समय-समय पर ये नेता किसानों और मजदूरों की गरीबी से बेचैन हो उठते हैं लेकिन इन समस्यात्रों पर कुछ प्रश्न पृछकर वे फिर ऋपने को शान्त कर लेते हैं। डा० श्यामनारायण, राय कमलानन्द, गाँगुली बावृ विधान सभात्रों के कार्य की निरर्थकता का श्रमुभय करते हैं। ये जानते हैं कि कोंसिलें केवल वाद-विवाद समितियां हैं. जो किसी राष्ट्र को स्वतन्त्रता नहीं दिला सकती। इन संस्थाओं के खोखलेपन, निरर्थकता और शुन्यता का प्रेमचंद ने खुद भएडाफोड़ किया है क्योंकि ये संसार को धोखा देने के लिए बनाई गई हैं। प्रति दस वर्ष वाद छेड़ जाने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज-नीतिक जनांदोलन में उनका गहरा विश्वास था। उन्होंने गृह-उद्योग-धंधों, मद्यनिषेध और विदेशी बस्तुओं के बहिष्कार के कार्यक्रम का समर्थन किया। उन्होंने सदैव उस किसान पर अपनी दृष्टि रखी जो कि इस देश की रीढ़ हैं। उनके अनुसार स्वराज्य उन किसानों की माँग थी, जो सहयोग के आधार पर भूमि का वितरण देखकर फिर नवजीवन प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए जमीबार को बनाए रखने की जरूरत नहीं हैं। लेकिन साथ ही यह भी आवश्यक नहीं है कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक आंदोलन से जमीदारों को निकाल दिया जाय। वे भूमि और उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के क्रांतिकारी मार्ग की

अपेक्षा सुधारों के विकासवादी मार्ग में विश्वास रखते थे। उसक साथ ही वे यह भी नहीं चाहने थे कि एक शोपक के स्थान पर दूसरा शोपक आ जाय। जो लोग राष्ट्रीयता की आइ में पूंजी-बादी हितों की स्थापना करना चाहने हैं. उनके वे वेर विरोधी थे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वे एक समाजवादी थे श्रीर उनका समाजवाद मार्क्सवाद की नकल पर नहीं बना था वरन् किसानों के जीवन के प्रत्यज्ञ अनुभव से ही उसका निर्माण हुआ था। यह ऋधिक मूल्यवान है, क्योंकि उन्होंने इसे युग के वास्तविकतापूर्ण वातावरण से ब्रह्ण किया था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कम्यूनिज्म के प्रति च्याना विश्वास प्रकट किया है। वे कहते हैं — "कम्यृनिज्म चाहे फेले, चाहे न फेले परंतु एक आदर्श समाज का आधार वदल गया है। दूसरी दुनिया के वारे में भारतवर्ष जैसा रूढ़िवादी देश विचारमग्न रह सकता है लेकिन सारा संसार समाजवाद की और बढ़ रहा है। समाजवादी का नास्तिकताबाद और विना जन्म श्रौर परम्परा का विचार किये सबको समान अवसर देना सच्चे धर्म के अधिक निकट हैं।"

इस देश की आधिक और राजनीतिक समस्याओं पर विचार करते हुए प्रेमचन्द्र ने इस वात का परिचय दिया है कि इनके सम्बन्ध में उनका ज्ञान कितना विशाल है। उन्होंने राज-नीतिक सभाओं, जल्मों, लगानवन्दी आदोलनों और पूर्ण स्वराज्य के लिए छेड़े गए जनान्दोलनों के वर्णन में अद्भुत शिक्त का प्रदर्शन किया है। ऐसे आन्दोलनों में उनका अहिंसा के प्रशन का सामना करना पड़ा है। उन्होंने देखा कि भीड़ सदा अहिं-सक नहीं रह सकती और उसे इस हद तक उत्तेजित करना संभव है कि वह किसी भी प्रकार की अनुनय-विनय से वश में न रहे। वे अहिंसा में सिद्धांत के रूप से विश्वास नहीं रखते थे वरन उसे स्वराज्य के लिए उचित अस्त्र और नीति समक-समक्तर श्रपनाने के पत्त नें थे। उन्होंने संघर्ष की प्रत्येक स्थिति श्रीर स्वरूप को देखा था। उन्होंने इसे विभिन्न वर्गों श्रीर सामाजिक दलों के साथ सम्बन्धित करके भी देखा। पूँजीवादी इसमें शामिल हुए श्रीर इसका नाश कर दिया, सरकारी श्रफसर साधारणतः इसके विरोध में थे, मध्ययमें ने बहुत कुछ सोचन् विचार के बाद इसमें भाग लिया, लेकिन किसानों श्रीर मजदूरों ने इसे शक्ति श्रीर सामर्थ्य दी। इतना होते हुए भी उन्हें इससे कोई लाभ नहीं हुशा। इसने मध्य श्रीर उच्चवर्गों को ही लाभ पहुँचाया है। जीवन की श्राधिक समस्या पर श्रधकाधिक बल देने के कारण वे समाज में वर्गचेतना पर श्रपना ध्यान केन्द्रित कर लेते हैं। यही कटु श्रनुभव था, जिसके कारण कि वे नई परिस्थित को स्वीकार करने के लिए वाध्य हुए। किसानों के प्रति तीत्र प्रेम ने उन्हें समाजवाद में निष्ठा रखने के लिए वाध्य किया श्रीर इस नए दृष्टिकोण ने उसके पिछले प्रन्थों को नवीन सामाजिक उद्देश्य से पूर्ण बनाया।

प्रमचंद परम्परा के अन्धानुयायी नहीं थे तो भी वे प्राचीन सामाजिक ढाँचे की कुछ मौलिक मान्यताओं और आदशों को अपनाए रखना चाहते थे। उन आदशों में एक है सिम्मिलित परिवार प्रथा, जिसने कि समाज के हित के लिए बहुत कुछ किया है। चूँ कि सामाजिक मुधारों पर उन्होंने नैतिक दृष्टि से विचार किया है, इसलिए उन्होंने परिवार में सामाजिक सम्बन्ध पर जोर दिया है। समाज केवल एक वड़ा परिवार है। सिम्मिलित परिवार ने अपने सदस्यों के बीच केवल प्रेम और सहयोगी प्रयत्नों को ही प्रोत्माहन नहीं दिया वरन इसने उन लोगों को आर्थिक सुविधा भी दी, जो कि इसकी आवश्यकता अनुभव करते थे। यह कार्य गाँवों में विशेष रूप से हुआ क्योंकि वहां एक व्यक्ति के लिए अकेले अपने खेत को कमाना कठिन था।

परिवार में मतभेदों और भगड़ों के होने हुए भी सहयोगी प्रयत्न आगो बढ़ सकते थे। देहात में जमीन और जायदाद के बटवार ने परिवार के सभी सदस्यों की संकट में डाल दिया था। प्रेम-चन्द्र ने इस समस्या से सम्बंध रखने वाली अनेक कहानियों में इस बात को दिखाया है। वे पारस्परिक सहायना खौर सहयोग पर आधारित सम्मिलित परिवार की संस्था को आदर्श का रूप देते थे। इसके छिन्त-भिन्त होने का कारण वे स्त्रियों के भगड़ों, विमातात्रों की उपस्थिति, बड़ी उम्र में होने बाली आदिमियों की शादियों और समाज में विधवाओं की समस्याओं को बतान थे। उन्होंने उस नई आर्थिक व्यवस्था पर कभी विचार नहीं किया जो कि परिवार-प्रथा छोर प्राम्य-जीवन को छिन्त-भिन्न . करने की उत्तरदायी है। स्वाधीन ग्राम्य-समाज श्रीर जाति-प्रथा . ये दो प्राचीन सामाजिक ढांचे की विशेष वाने थीं। तीमरी सम्मिलित परिवार-प्रथा थी, जिसे लेखक ने अपने प्रन्थों में आदर्श का रूप दिया है। सम्मिलित सम्पत्ति परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन समभी जाती थी, भले ही वेकाम करने वाले हों या काम न करने वाले हों। इसका अर्थथा सबके लिए कम-से-कम सम्पत्ति की व्यवस्था । यह एक प्रकार का बीमा था, जिसमें नावालिंग और शारीरिक तथा मान-सिक दृष्टि से अशक्त लोगों का भी भाग था। व्यक्तिगत लाभ या महत्वाक चा पर ओर न देकर समृह पर जोर दिया जाता था। सम्मिलित परिवार में रहने का अभिप्राय समाजीकरण की च्चमता का सम्पादित करना था। समाजवाद में विश्वास रखने वाले प्रेमचन्द इन संस्थात्रों को इसलिए बनाए रखना चाहते थे कि उनका उद्देश्य सामाजिक संरच्या, स्थायित्व और समूह श्रर्थात् समाज का स्थिर बना रहना था। प्रगति उद्देश्य नहीं था इसलिए प्रगति में वाधा पड़ी। परिचम की अत्यधिक व्यक्ति- वादी सभ्यता जिस प्रगति को प्रोत्स हिन देती है, वह लेखक को किचकर नहीं थी। सम्मिलित परिवार और प्राम्य-व्यवस्था के छिन्न-भिन्न हो जाने से नई समस्यायें उठ खड़ी हुई और उन्होंने नये दृष्टिकोग् का विकास किया। लेखक ने अपने उपन्यासों छौर कहानियों में इस पर परचात्ताप प्रकट किया है।

जनता के जीवन में होने वाले इन भारी परिवर्तनों को प्रेमचन्द ने देखा था। उन्होंने इनको अपने उपन्यासीं श्रीर कहानियों में इसलिए स्थान दिया कि जिससे उत्साही मध्यवर्ग का ध्यान उन नई समस्यात्रों पर केन्द्रित हो जाय जो कि पूँजी-वादी सभ्यता के कारण उत्पन्न हो गई थीं। उन्होंने अपनी कला का उपयोग यामीए जीवन और उसकी समस्याओं के चित्रण के लिए किया। महात्मा गांधी ने लेखकों और कार्य-कर्तात्रों का ध्यानकदेहात की छोर गींचा छोर उन्होंने इस युग की कला ऋौर जीवन पर ऋत्यधिक प्रभाव डाला। उन्होंने लेखकों को एक विचारधारा दी, जिसे उन्होंने अपने प्रन्थों में व्यक्त किया। वे ताजी हवा के उस तीत्र भोंके के समान थे, जो लोगों को थकान दूर करने श्रीर गहरी सांस लेने का श्रवसर देता है: वे प्रकाश की उस किरण के समान थे जो अन्धकार को वेध देती है और उनकी आंखों की पलकों को खोल देती है; वे उस ववंडर के समान थे, जो बहुत-सी चीजों को अस्त-ब्यस्त कर देता है लेकिन जो सबसे अधिक हलचल मनुष्य के मस्तिष्क में पेदा करता है।ेवे लाखों भारतवासियों के बीच **से ऊपर** च्याये थे। वे उनकी भाषा बोलते थे तथा निरन्तर उनकी **चौर** उनकी रारीबी की श्रोर लोगों का ध्यान खींचते रहते थे। उन्होंने विभिन्न मात्रात्रों में लाखों ही को प्रभावित किया। प्रेमचन्द ने अपने जीवन का सारा कम बदल दिया। वे प्रगतिशील लेखक वन गृष और उन्होंने अपना ध्यान प्रमुख रूप से भारः

तीय किसान पर केन्द्रित कर दिया। उन्होंने कार्यक्षेत्र की दृष्टि से ब्राम को महत्व दिया। उन्होंने मध्यवर्ग पर भी लिखा, जो कि प्रगतिशील और प्रतिक्रियाबादी दोनों था। प्रगतिशील नो इसलिए कि वे अतीत की कटु आलोचना करते थे और प्रति-क्रियाबादी इसलिए कि वे अमुन्दर वर्तमान के विरुद्ध प्रतिक्रिया-स्वरूप अतीत को आदर्श मानते थे और उसके पुनमद्वार की अप्राशा रखते थे। प्रेमचन्द्र ने प्रतिभा का प्राप्ता प्रदर्शन किया । उन्होंने नवीन वर्गचेतना का विकास करते हुए गुलाम श्रोर भयभीत किसानों के सभ्वंध में लिखा: उन्होंने राष्ट्रीय संप्राम में भाग लेकर अपने युग-युग के विपाद को नष्ट करने वाले मध्यवर्ग के लोगों का चित्रण कियाः उन्होंने मरती हुई सामन्ती व्यवस्था और तेजी से आती हुई पूँजीवादी सभ्यता का वर्णन किया। व निश्चय ही एक एसे मानवतावादी थे, जिनका कि मनुष्य की गरिमा में अगाध विश्वास होता है। तीस वर्ष तक साहित्य मृजन करने का द्यर्थ यह था कि वे इस बात की उत्कट श्रभिलापा रखते थे कि पाठकों में जीवन के प्रति सक्रिय दृष्टिकोण रखने की भावना पैदा हो जाय। उन्होंने उन सभी बुराइयों के विरुद्ध युद्ध किया, जो मनुष्य को उस नवान समाज-व्यवस्था का निर्माण करने से रोकती हैं, जिसमें कि सबको समान अवसर मिलता है। इसी साम।जिक उद्देश्य से उनका मस्तिष्क परिच्याप्त था और इसीसे उनकी कला अनुप्राणित थी।

## परािशब्द ?

## पारिभाधिक शब्द

पुस्तक में निम्निलिखित शब्दों का प्रयोग एक निश्चित अर्थ और धारणा को व्यक्त करने के लिए किया गया है। इन शब्दों की परिभाषा देना इसलिए आवश्यक है कि इससे उनके विशिष्ट अर्थी और सम्बन्धों का श्पष्टीकरण हो जायगा।

(१) अनुदार या रुढिवाद—वह व्यक्ति, जो समस्त महत्वपूर्ण परिवर्तनों का तिरम्कार करके समाज जैसा है और जैसा रहा है वैसे ही रूप में उसको बनाए रखना चाहता है।

(२) प्रगतिवादी—वह व्यक्ति, जो खाभाविक विकास की प्रक्रिया में समाज की वर्तमान स्थिति में भावी परिवर्तन का समर्थक हो और उसके प्रति सहानुभूति रखता हो।

(३) प्रतिक्रियावादी—वह त्यक्ति, जिसने यह श्रनुभव कर लिया है कि समाज वर्तमान स्थिति से नवीन स्थिति में बदल रहा है या वदलने की संभावना है और जो इस परिवर्तन के विरुद्ध कार्य करता है। सामाजिक प्रगति में बाधा डालने के लिए प्रतिक्रियावादी केवल इसका विरोध ही नहीं करता वरन् क्रियात्मक रूप से पहले जैसे समाज के निर्माण में भी लगता है। रुद्वादी या श्रनुदार वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है, जबकि प्रतिक्रियावादी यह जानता है कि वर्तमान व्य-वस्था नष्ट हो रही है या नष्ट हो जायगी श्रीर यह जानकर प्रयत्न करता है कि समाज नधीन व्यवस्था के लिए श्रागे बढ़ने की अपेता आरंभिक अवस्था की ओर लौटे। रुढ़िवादी अतीत के संरक्षण की चेष्टा करता है, जब कि प्रतिक्रियाबादी उसके पुनर्निर्माण के ध्येय को लेकर चलता है।

- (४) उदारदली या नर्मदली —वह व्यक्ति, जो उदारतावाद (Liberalism) के विचारों से चिपका रहता है या उनका समर्थन करता है। उदारतावादी आन्दोलन सफल आभजात्यवर्ग की एक विशेषता है। यह विशेष रूप से इंग्लेण्ड में उन्नीसवीं शताव्दी में मध्यवर्ग के आदशों और मान्यताओं से सम्बन्ध रखने वाली वस्तु थी। जब उदारतावाद का उत्थान हो रहा था, उदारतावादी प्रगृतिवादी थे, जब उसका पतन हो रहा है, व रुदिवादी हैं और जब वह अदृश्य हो रहा है, व उसके पुन-निर्माण का प्रयत्न करते हुए प्रतिक्रियावादी हैं।
- (५) सामन्तशाही—इसका सम्बन्ध उस समाज या समाज की उस शासक संस्कृति या वर्ग से है, जो प्रमुख रूप से कृषि सम्बन्धी रही है और जिसमें सम्यक्ति का प्रधान रूप लगान रहा है, और सबसे बड़ी शक्ति उस वर्ग के हाथ में रही है, जो स्वयं जमीन नहीं कमाता वरन दूसरों की कमाई पर अपना घर भरता है।
- (६) श्रिभिजात्यवर्ग इसका सम्बन्ध उस समाज या समाज की उस शासक संस्कृति या वर्ग से है, जो प्रमुख रूप से पूँजीवादी होती है, जिसमें सम्पत्ति का प्रधान रूप व्यापार या उद्योग धन्धों से प्राप्त होता है और सत्ता विशेष कर उस वर्ग के हाथ में रहती है, जो व्यापार और उद्योग धन्धों को स्वयं नहीं करता वरन् दूसरों के श्रम पर लाभ कमाता है।

(७) समाजवादी इसका सम्बन्ध उस समाज से हैं, जिसमें उद्योग-धन्धे, कृषि आदि सब एक निश्चित और सहयोग के आधार पर उन सबके हित के लिए किये जाते हैं, जो उनका

संचालन करते हैं, जिसमें सम्पत्ति का रूप सामग्री की खपत में होता है श्रौर जिसमें सत्ता प्रजातांत्रिक ढंग से समाज के सभी सदस्यों के हाथ में रहती है।

सामन्तवाद शब्द भारतीय परिस्थिति में उचित नहीं क्योंकि यहाँ सामन्तवादी यूरोप की भांति जमीन पट्टों पर नहीं दी जाती लेकिन इसके लिए श्रौर कोई शब्द नहीं है।

- (८) उच्चवर्ग—सामन्ती समाज में शासकवर्ग, अभिजात्य समाज में, विशेषकर आज के भारत में, भूमिपति वर्ग। इसमें वे लोग नहीं आते जो जमीन के मालिक भी हैं और उसे स्वयं कमाते भी हैं।
- (९) मध्यवर्ग-सामन्तीवर्ग में व्यापारी श्रौर क्रकों का वर्ग। यही वह वर्ग है, जो पूंजीवाद के उत्थान के साथ धनी श्रीर सत्ताधारी हो गया। इसलिए श्रभिजात्य समाज में मध्य-वर्ग शासकवर्ग होता है। इसमें पुंजीवादी व्यवस्था से सम्ब-न्धित वे सब लोग आ जाते हैं, जो जायदाद के मालिक होते हैं--विशेषरूप से वे लोग, जिनकी आमदनी अपनी मिल्कियत से होती है। मध्यवर्ग की धारणा अभी भी स्पष्ट नहीं है। यह मृलरूप से मध्यवर्ग इसलिए कहा गया क्योंकि यह सामन्ती समाज में उच्च श्रौर निम्नवर्ग के बीच में उठा। निम्नवर्ग स्रोर स्रभिजात्य मध्यवर्ग के बीच एक नया वर्ग स्रोर उठ खड़ा हुआ है। वह वर्ग है वकोल, डाक्टर और प्रोफेसरॉ तथा अञ्छे पदों पर नियुक्त सरकारी अफसरों का । दोनों प्रकार के मध्यवर्गों के बीच के अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत पुस्तक में मध्यवर्ग का प्रयोग इन्हीं वकीलों, डाक्टरीं श्रीर प्रोफेसरों श्रीर उन उद्योगपितयों के लिए हुआ है, जो भारी पूंजी लगाकर अपनी आमदनी करते हैं। उच्च, केन्द्रीय और

निम्न मध्यवर्ग को उनकी आय और पद के द्वारा ही समभा जा सकता है।

# परिशिष्ट २ प्रेमचन्द के पत्र

पत्र १

धनपत राय बी०ए० (उर्फ प्रेमचन्द) १६८ सारस्वत सदन, दादर बम्बई १४, २६ दिसम्बर १६३४

प्रिय इन्द्रनाथ जी,

आपका १६ तारीख़ का पत्र पाकर प्रसन्नता हुई। नीचे आपके प्रश्नों का क्रमशः उत्तर देने की चेष्टा की गई है।

(१) मेरी सम्मति में मेरी समस्त रचनात्रों में 'रंगभूमि'

सर्वश्रेष्ठ है।

(२) मैंने अपने प्रत्येक उपन्यास में एक आदर्श पात्र रखा है। उसमें मानवीय भावनाएं और गुण भी हैं लेकिन है वह आदर्श ही। 'ग्रेमाश्रम' में ज्ञानशंकर है, 'रंगभूमि' में सूर-दास है। उसी प्रकार 'कायाकल्प' में चक्रधर है, 'कर्मभूमि' में अमरकांत है।

(३) मेरी कहानियों की संख्या लगभग २४० है। मेरे पास

श्रप्रकाशित कहानी कोई नहीं है।

(४) हां, में टाल्स्टाय, विकटर ह्यूगो श्रौर रोमारोलां से प्रभावित हूं। जहाँ तक कहानियों कासम्बंध है मैंने मुलतः डाक्टर स्वीन्द्रनाथ ठाकुर से प्रेरणा पाई है। शैली का विकास स्वयं मैंने किया है।

(४) मैंने कभी गम्भीरता से नाटक लिखने की चेष्टा नहीं की । मैंने एक या दो ऐसी कथायें चुनी थीं, जिनके सम्बंध में मेरा ऐसा विचार था कि उनका उपयोग नाटकों में ऋच्छा हो सकता है। रंगमंच के अभाव में नाटक अपना महत्व खो बैठता है। भारत-वर्ष में-विशेषकर हिन्दी और उद् में-रंगमंच नहीं है। यदि रंगमंच है भी तो वह पारसी रंगमंच का ही भग्ना-वशेष है, जिससे कि मैं सदैव घवराता रहा हूँ। फिर मैंने नाट्यकला और रंगमंच-कौशल का भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार मेरे नाटक केवल पठनीय नाटक ही हैं। प्रश्न यह उठता है कि मैंने उपन्यास को, जिसमें पात्रों के चरित्रके विकास की ऋधिक गु'जायश है, छोड़ कर नाटक क्यों लिखे । इसका उत्तर यही है कि मैंने ऋपने विचारों के व्यक्तिकरण का साधन बनाने के लिए उपन्यास को ही तरजीहदी है। आज भी में एक या दो नाटक लिखने की सोचता हूं। जहाँ तक ऋार्थिक सफलता का प्रश्न है,हिंदी या उर्दू में यह मंहगा सौदा है। आप बदनाम हो सकते हैं परंतु किमी भी प्रकार आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं । हमारी जनता में पुस्तके' खरीदने की कमजोरी नहीं है। वह अनुभवशृत्य, मुस्त और मानसिक जड़ता से यसित है।

(६) सिनेमा में साहित्यिक व्यक्ति के लिए स्थान नहीं है। मैं इसमें इसलिए आया कि मैं समभता था कि इसमें मुक्ते आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी होने का अवसर मिलेगा। लेकिन यह मेरी भूल थी और मैं फिर साहित्य में लौट रहा हूँ। वास्तव में मैंने जिसे मैं अपने जीवन का ध्येय समभता हूँ उस साहित्य सृजन को कभी वन्द नहीं किया। सिनेमा मेरे लिए वकालत के समान ही है। अन्तर केवल इतना है कि वह इससे कुछ अच्छी रहती।

(७) मैं कभी जेल नहीं गया। मैं क्रियात्मक व्यक्ति नहीं हूँ। मेरी रचनात्रों ने कई वार सत्ता पर त्राक्रमण किया है और मेरी एक या दो रचनाएँ जव्त भी हुई हैं।

(८) हमारा उद्देश्य जनमत तैयार करना है इसलिए मैं सामाजिक विकास में विश्वास रखता हूं। अच्छे तरीकों के असफल होने पर ही कांति होती है। मेरा आदर्श है प्रत्येक को समान अवसर का प्राप्त होना। इस सोपान तक विना विकास के कैसे पहुंचा जा सकता है—इसका निर्णय लोगों के आचरण पर निर्भर हैं। जब तक हम व्यक्तिगत रूप से उन्नत नहीं हैं तब तक कोई भी सामाजिक व्यवस्था आगे नहीं बढ़ सकती। क्रांति का परिणाम हमारे लिए क्या होगा, यह संदेहास्पद है। हो सकता है कि वह सबप्रकार की व्यक्तिगत स्वाधीनता को छीनकर तानाशाही के घृणित रूप में हमारे सामने आ खड़ी हो। मैं शुद्धिकरण करने के पन्न में तो हूँ, उसे नष्ट करने के पन्न में नहीं। यद मुक्ते यह विश्वास हो जाता और मैं जान लेता कि ध्वंस से हमें स्वर्ग मिलेगा तो मैंने ध्वंस की भी चिन्ता नहीं की होती।

(६) सर्वहारावर्ग में तलाक साधारण-सी बात है। केवल तथाकथित उच्चवर्ग में ही उसने गम्भीर रूप धारण कर लिया है। अपने अेप्ठतम रूप में विवाह भी एक प्रकार का समकौता और समर्पण ही है। यदि कोई दम्पति सुली होना चाहते हैं तो उन्हें एक दूसरे के लिए गुंजायश रखनी चाहिए। वैसे ऐसे भी लोग हैं जो अच्छी-से-अच्छी परिस्थिति में भी सुखी नहीं रह सकते। स्वच्छन्द प्रेम और सभी प्रकार के सम्बन्धों की छूट होने पर भी अमरीका में तलाक कम हो, ऐसी वात नहीं है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, उनमें से एक को मुकने के लिए तयार रहना चाहिए। मैं यह नहीं मानता कि

दोषी केवल पुरुष ही है। बहुत से मामले ऐसे हैं, जहाँ स्त्रियाँ संकट पैदा करती हैं और काल्पनिक दुःखों की मृष्टि कर लेती हैं। जब इस बात का निश्चय ही नहीं है कि तलाक हमारी बैबाहिक वुराइयों को दूर करेगा, मैं उसे समाज पर लादना नहीं चाहता। हां, कुछ मामलों में तलाक आवश्यक हो जाता है। लेकिन मेरी समक्त में भगड़े की जड़ एक दूसरे की उपचा को छोड़कर और कोई नहीं है। ग़रीब स्त्री को बिना कुछ गुजारा दिये तलाक दे दिया जाय, यह माँग केवल कुत्सित व्याक्तवाद के परिणाम स्वरूप की जाती है। समानता के आधार पर निर्मित समाज में इस मांग को कोई स्थान नहीं है।

(१०) श्रारंभ में चिन्तन के परिणामस्वरूप नहीं वरन परम्परागत विश्वास के कारण में एक महान है वी शक्ति में विश्वास एकता था। वह विश्वास श्रव हट रहा है। यदापि विश्व के पीछे कोई हाथ है, लेकिन में नहीं समस्ता कि उसे मानवीय कार्यों से कुछ लेना-देना है, उसी प्रकार जैसे कि उसे चीटियों या मिक्खयों या मच्छरों के कार्यों में कुछ लेना-देना नहीं है। हमने जो श्रपने की महत्व दे रखा है, वह ठीक नहीं है।

में समभता हूं कि अभी इतना ही पर्याप्त होगा। में अंग्रेजी का पंडित नहीं हूँ इसलिए हो सकता है कि जो कुछ में कहना चाहताथा, यह न कह सका होऊं, लेकिन में विवश हूं।

ऋापका ही प्रेमचन्द पत्र २

वम्बई ३, एस्प्लेनेड रोड। बनारस, 'हंस' कार्यालय। ७। ६। ३४

प्रिय इन्द्रनाथ जी,

श्रव में श्रापके प्रश्नों का उत्तर देता हूं।

- (१) बचपन में मेरे ऊपर मेरे घर का जो प्रभाव पड़ा है वह बिलकुलमामूली है। न तो उसे बहुत अच्छा ही कहा जा सकता है और न बुरा ही। जब में आठ वर्ष का था तभी मेरी मां चली गई। उससे पहली की स्मृति बड़ी धुंधली है। केवल इतना ही ध्यान है कि मेरी दुर्वल माँ कभी तो अत्यन्त ममतामयी जान पड़ती थीं और कभी समय पड़ने पर कठोर हो जाती थीं जैसा कि सभी अच्छी माताएँ होती हैं।
- (२) मैंने पहले उर्दू साप्ताहिकों में श्रौर फिर मासिकों में लिखना शुरू किया। लिखना मेरा व्यसन था। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मैं श्रन्त में लेखक हो जाऊंगा। मैं सरकारी नौकर था श्रौर श्रवकाश के समय ही लिखता था। उपन्यासों के लिए मेरी भूख कभी शान्त नहीं होती थी श्रौर में बिना श्रौचित्यानौचित्य के विचार के जो कुछ मिलता था, निगल लेता था। मेरा पहला लेख १६०१ में छपा श्रौर पहली पुस्तक १६०३ में। रचनाश्रों से मेरे श्रहं की तृष्टि के श्रितिस्त श्रौर कुछ लाभ नहीं हुआ। पहले मैंने, सामियक घटनाश्रों के सम्बन्ध में लिखा श्रीर उसके बाद वर्तमान तथा श्रतीत के वीरों के रेखाचित्र दिये। १६०७ में मैंने उर्दू में कहानियाँ लिखना आरम्भ किया श्रौर निरन्तर सफलता मिलते रहने से मैंने लिखना जारी रखा।

१६१४ में मेरी कहानियाँ दूसरों द्वारा अन्दित हुई और हिन्दी मासिकों में प्रकाशित हुई। तब मैंने भी हिन्दी को अपनाया और 'सरस्वती' में लिखना शुरू किया। उसके पश्चान मेरा 'सेवासदन' निकला और मैंने नौकरी छोड़कर स्वतन्त्र रूप से साहित्यिक जीवन विताना आरम्भ कर दिया।

- (३) नहीं, मेरे जीवन में कोई प्रेम-प्रमंग नहीं घटा। जीवन इतना व्यस्त था श्रीर जोविकोपार्जन इतना कठिन कार्य था कि उसमें रोमांस के लिए स्थान ही नहीं था। कुछ बहुत ही साधा-रण ढंग की वातें अवश्य हैं, पर मैं उन्हें प्रेम-प्रमंग नहीं कह सकता।
- (४) मेरा नारी का आदर्श है एक ही स्थान पर त्याग, सेवा और पिवत्रता का केन्द्रित होना। त्याग विना फल की आशा के हो, सेवा सदेव विना अमन्तोप प्रकट किये हुए हो और पिवत्रता सीजर की पत्नी की भाँति ऐसी हो, जिसके लिए पछताने की आवश्यकता न पड़े।
- (४) मेरे विवाहित जीवन में भी कोई रोमांस नहीं है। वह विलकुल साधारण ढंग का है। मेरी पहली पत्नी १६०४ में मर गई। वह एक अभागी स्त्री थी। वह देखने में तिनक भी अच्छी नहीं थी और में उससे संतुष्ट नहीं था फिर भी जैसे सभी पित करते हैं, में विना किसी प्रकार के शिकवे-शिकायत के उसका निर्वाह करता रहा। जब वह मर गई तो मेंने एक वाल-विधवा से शादी कर ली और में उसके साथ वहुत मुखी हूँ। उसकी रुचि साहित्यिक हो गई है और वह कभी-कभी कहा-नियां भी लिखती है। वह निर्भीक, साहसी, न कुकने वाली और ईमानदार स्त्री है, जो अपराध की जिन्मेदारी ले लेती है और काम में प्रवृत्त होने को विवश कर देती है। उसने सवि-

नय अवज्ञाभंग आन्दोलन में काम किया है और जेल हो आई है। मैं उसके साथ सुखी हूं और जो बुछ वह नहीं दे सकती उसकी उससे आशा नहीं करता। वह दूट भले ही जाय, पर आप उसे मुका नहीं सकते।

- (६) जीवन मेरे लिए अनवरत कार्य रहा है। जब मैं सरकारी नौकर था तब भी मेरा सारा समय साहित्य-रचना में लगता
  था। मैं काम करने में आनन्द पाता हूँ। कभी-कभी निराशा के
  ऐसे इग्र आते हैं जबिक आर्थिक कप्र का अनुभव होता है।
  अन्यथा में अपने भाग्य से विलकुल संतुष्ट हूं और जितना मुभे
  मिलना चाहिए उससे अधिक पा लेता हूं। आर्थिक दृष्टि से मैं
  असफल हूँ, ज्यापार करना नहीं जानता और कभी अपनी
  जकरतों से छुटकारा नहीं पाता। मैं कभी पत्रकार नहीं था
  परन्तु परिश्वितियों ने मुभे बाध्य कर दिया और जो कुछ मैंने
  साहित्य से कमाया था वह सब मैंने पत्रकारिता में खो दिया,
  यद्यपि यह सच है कि वह रकम अधिक नहीं थी।
- (७) मानव चिरत्र में जो कुछ भी सुन्दर और मानवोचित तत्व है, उसीके उद्घाटन की दृष्टि से में अपनी कथावस्तु का निर्माण करता हूँ। यह कार्य अत्यन्त रहस्यमय है क्योंकि कभी इसकी प्ररेणा मुभे किसी व्यक्ति से मिलती है, कभी किसी घटना से और कभी किसी स्वप्न से। लेकिन में अपनी कहानी का आधार मनोविज्ञान ही रखता हूँ। मित्रों के सुभावों से लाभ उठाने के लिए मैं सदा तैयार रहता हूँ।
- (=) यद्यपि में कर्तव्य का भी पर्याप्त पुट देता हूँ तथापि मेरे अधिकांश पात्र यथार्थ जीवन से लिये गए हैं। जब किसी पात्र का यथार्थ में अस्तित्व नहीं होता तब वह खायामात्र, अनि-रिचत और अविश्वसनीय हो उठता है।

(६) मैं रोनां रोलां की भांति नियमित कार्य करने में विश्वास रखता हूँ।

(१०) हां मेरा 'गोदान' शिव्र छपने जा रहा है। वह लगभग

६०० पृष्ठ का होगा।

श्रापका ही−-प्रेमचन्द

# परिशिष्ट ३ सहायक ग्रंन्थ

# १. प्रेमचन्द की पुस्तकें

उपन्यास उदू हिन्दी 'इसरारे मुहब्बत' (१८६८) एक (१)... संज्ञिप्त उपन्यास, जो बनारस के साप्ताहिक 'श्रावाजे खल्क्न' में क्रमशः प्रकाशित हुन्त्रा । 'प्रतापचन्द्र' (१६०१), जो श्रपने ·(२).... श्रमली रूप में कभी प्रकाशित नहीं हुन्ना। 'वेवा' प्रतिज्ञा या प्रेमा (3) (४) वरदान 'जल्बाए इसरार' (X) .. (६) सेवासदन (१६०७) 'बाजारे हुस्न' (७) प्रेमाश्रम (१६२२) गोशए आफियत (८) निर्मला (१६२३) (६) रंगभूमि (१६२४) चौगाने हस्ती कायाकल्प (१६२८) पर्दे मजाज (१०) (११) रावन या कृष्णा (१६३०) राबन (१२) कर्मभूमि (१६३२) मैदाने अमल (१३) गोदान (१६३६) (१४) मंगल सूत्र (अपूर्ण)

कहानियां (हिन्दी)

(१) सप्तसरोज (२) श्रम्नि समाधि (३) नवनिधि (४) प्रेर्गा (४) प्रेम पचीसी (६) प्रेम पूर्णिमा (७) प्रेमप्रस्न (=) प्रेमतीर्थ (६) त्रे मत्रतिमा (१०) प्रेम प्रमोद (११) प्रेम द्वादशी (१२) प्रेम पंचमी (१३) प्रेम चतुर्थी (१४) पंचफूल (१४) कफन (१६) समर-यात्रा (१७) मानसरोवर १ (१८) मानसरोवर २ (१६) मान-सरोवर ३ (२०) मान सरोवर ४।

मानसरोवर के चार भागों में सौ से ऋधिक कहानियाँ हैं, जिनमें आरम्भिक पुस्तकों में प्रकाशित कहानियां भी हैं। इन चार भागों और 'प्रेम द्वादशी', 'कफन' तथा 'समर यात्रा' में

लेखक की सभी प्रतिनिधि कहानियां मिल जाती हैं।

कहानियां (उर्दू )

(१) प्रेमपचीसी (२) प्रेमबत्तीसी (३) प्रेमचालीसी (४) सोजे बतन (४) फिरदौसे खयाल (६) जैदे राह (७) दुख की कीमत (८) वारदात (६) आख़िरी तौफ़ा (१०) खवाबो ख्याल (११) खाके परवाना ।

जीवनियां

(१) महातमा शंखसादी (२) दुर्गादास (३) कलम, त्याग श्रीर तलवार।

नाटक

(१) कर्वला (२) रूहानी शादी (३) संत्राम (४) प्रेम की वेदी।

नियन्ध

(१) कुछ विचार १ (२) कुछ विचार २ ।

शिशु-साहित्य

(१) कुत्ते की कहानी (२) जंगल की कहानियाँ (३) रामचर्चा (४) मन मोदक।

**अनुवाद** 

(१) मृष्टि का आरम्भ (२) जार्ज वर्नोड शॉ का 'मैध्यूशिला'
(३) टाल्स्टाय की कहानियां (४) सुखदास—जार्ज इलियट के
'सिलाम मेरीनर' का अनुवाद (४) अहंकार—अनातोलें फ्रांस
की 'थाया' का अनुवाद (६) चांदी की डिबिया—गार्ल्सवर्दी के
'सिल्वर वाक्स का अनुवाद (७) न्याय—गार्ल्सवर्दी के 'जस्टिस'
का अनुवाद (६) इहताल—गार्ल्सवर्दी के 'स्ट्राइक' का
अनुवाद । (६) आजाद कथा—सरशाद के 'फ़िसानए आजाद' का
अनुवाद ।

प्रेमचन्द पर त्रालोचनात्मक पुस्तकें

हिन्दी

प्रेमचन्दः त्रालोचनात्मक परिचय (१६४१)—लेखक डा० रामविलास शर्मा । प्रकाशक सरस्वती प्रेस बनारस ।

पुस्तक में प्रेमचन्द के कलात्मक और मानसिक विकास का अच्छा परिचय दिया गया है। इसमें भारत की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति का चित्र है और उसकी दृष्टि से प्रेमचन्द के प्रन्थों की व्याख्या की गई है।

- (२) प्रेमचन्द्र की उपन्यास-कला (१६४१) ले॰-प्रो जनार्द्रन का। प्रकाशक वाणी मंदिर छपरा। इसमें शिल्पविधान पर दृष्टि रखकर आलोचना की गई है। इसमें चरित्र-चित्रण, कथावस्तु, प्रतिपाद्य विषय और कथोपकथन आदि अध्याय हैं।
- (२) प्रमचन्द्र उनकी कृतियां श्रौर कला (१६४२)— सम्पादक श्री प्रम नारायण टण्डन । प्रकाशक प्रयाग पञ्लिशिंग हाउस, इलाहाबाद । इसमें विभिन्न पत्र-पत्रिकाश्रों से लिये गए लेखों का संग्रह है।
- (४) प्रेमचंद: एक श्रध्ययन ले० प्रो०रामरतन भटनागर। प्रकाशक किताब महल, इलाहाबाद। इसमें प्रेमचंद के उपन्यासीं

का विशद अध्ययन है। लेखक ने उपन्यासों की कथावन्तु का विवेकपूर्ण विश्लेपण किया है और उनके पात्रोपर अपने विचार व्यक्त किये हैं। एक अध्याय में उन सामाजिह अध्याजनातिक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है, जिन्होंने कि ने वह के मिरेन कि के निर्माण में योग दिया। पुस्तक में मृत प्रवां से लिये गर उद्धरणों को भरमार है।

(४) प्रेमचंद: - लेखिका श्रीमती शियानी देवी प्रकाश क सरस्वती प्रेस बनारस। यह लेखक की पत्नी द्वारा लिखी गई ऐती रोच क और सुंदर जीवनी है, जिनमें इस महान् और विषय लेखक की घरेल, वातों के उस्तेख द्वारा उनका पूर्ण चित्र

श्रंकित किया गया है।

#### श्रंश्रेजी

- (१) प्रेमचं : लेखक श्री म इनगोपाल। प्रकाशक वुक एवोड सकू लर रोड, लाहौर। इसमें प्रकाशन की तिथि का उल्लेख नहीं हैं। इस निबंध में प्रेमचं द के उपन्यासों और कहानियों पर अत्यंत रोचकता से विचार किया गया है। यह लेखक के जीवन के संबंध में भी उपयोगी जानकारी देती है। अंग्रेजी भाषा में प्रेमचंद पर यह पहली आलोचनात्मक पुस्तक है।
- (२) प्रेमचंद : एक अध्ययन—लेखक श्री मदनगोपाल (१६४३)। प्रेमचंद पर एक लेख, जिसमें गोदान पर विशेष दृष्टि रखी गई है। इस लेख से उद्वरण लेने की बात प्रस्तुत पुस्तक में स्वीकार की गई है।

### सामान्य पुस्तकें

(१) मार्डर्न हिंदी लिटरेचर—जे० डा० इन्द्रनाथ मदान (१६३८)। प्रकाशक मिनर्वा बुक शाप, लाहौर।

(२) लिटरेचर ऐएड मार्विसडम—लेखक ए'गिल फ्लोरस

### प्रेमचन्दः एक विवेचना

(१६४४) । इंडिया पव्लिशर्स, इलाहाबाद ।

(३) लेनिन आॅन आर्ट एएड लिटरेचर । ले० ए० बी० लूना-चारस्की (१६४३) । ओरियंटल पव्लिशिंग हाउस, बनारस ।

(४) प्रॉवलम्स आफ़ सोवियट लिटरेचर—ले॰ मैक्सिम गोर्की प्रकाशक मार्टिन लारेंस लंदन।

(४) टाल्स्टाय—ले॰ स्टीफनिज्यग । प्रकाशक कैसल एएड कम्पनी, लन्दन ।

(६) शरच्चन्द्र चटर्जी (१६४४)—ले॰ इन्द्रनाथ मदान ।

प्रकाशक मिनर्वा बुक शाप, लाहौर।

(७) नॉविल ऐराड दी माडर्न वर्ल्ड (१६३८) लेखक डैविड डेचिस, प्रकाशक यूनीवर्सिटी आफ शिकागो प्रेस, शिकागो।

(५) लिटरेचर एएड सोसायटी। ले॰ श्री डेविड डेचिस।

प्रकाशक विकटर गुलांस लिमिटेड, लन्दन।

(६) एन आँटोबायप्राफी। ले० श्री जवाहरलाल नेहरू। प्रकाशक बोडले हैंड, लन्दन।